# कल्याण

मूल्य १० रुपये





वरदायिनी लक्ष्मीमाता

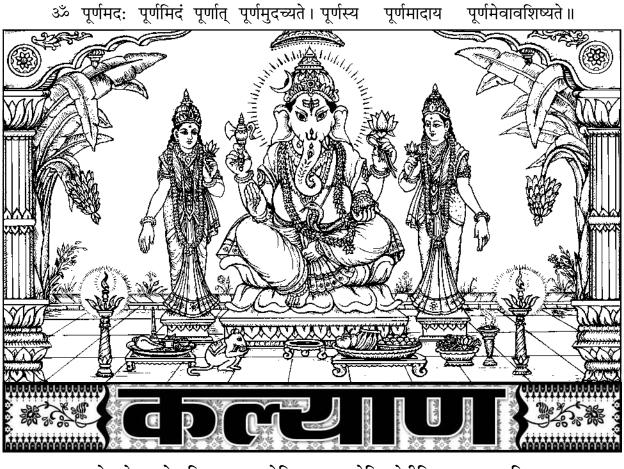

यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृणन्ति। परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥

वर्ष १५ गोरखपुर, सौर कार्तिक, वि० सं० २०७८, श्रीकृष्ण-सं० ५२४७, अक्टूबर २०२१ ई० पूर्ण संख्या ११३९

#### वरदायिनी लक्ष्मीमाता

पद्मविपद्मपत्रे

पद्मप्रिये

विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकुले

पद्मानने

त्वत्पादपद्मं मिय सं नि धतस्व॥

पद्मदलायताक्षि।

'कमल-सदृश मुखवाली! कमल-दलपर अपने चरणकमल रखनेवाली! कमलमें प्रीति रखनेवाली! कमल-दलके समान विशाल नेत्रोंवाली! समग्र संसारके लिये प्रिय! भगवान् विष्णुके मनके अनुकृत

| अनल-दलक समान ।वशाल नेत्रावाला ! समग्र संसारक ।लेव ।प्रय ! मगवान् ।वण्युक मनव | आचरण करनेवाली ! आप अपने चरणकमलको मेरे हृदयमें स्थापित करें। [श्रीसृक्त १७]

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ (संस्करण २,००,०००) कल्याण, सौर कार्तिक, वि० सं० २०७८, श्रीकृष्ण-सं० ५२४७, अक्टूबर २०२१ ई०, वर्ष ९५ — अंक १० विषय-सूची पृष्ठ-संख्या पुष्ठ-संख्या विषय विषय भक्तमालीके उपदेशपरक पत्रोंसे)...... २४ १- वरदायिनी लक्ष्मीमाता..... १७- रक्षाबन्धन [ प्रेरक-प्रसंग ] ( श्रीराजेशजी माहेश्वरी ) .......... २५ २– सम्पादकीय ...... ५ ३- कल्याण ('शिव') ..... ६ १८- मोक्षदायिका कांचीपुरी [ तीर्थ-दर्शन ] (ब्रह्मलीन ४- राम-रावण-युद्ध [ **आवरणचित्र-परिचय** ]...... ७ कांचीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य वरिष्ठ ५- एकनिष्ठ भक्ति स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराज) ...... २६ (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ......८ १९- भक्त मंगलदास [ **संत-चरित** ] (पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव' एम०ए०) ...... २९ ६- आत्मज्ञानी (प्रो० श्रीकैलाशचन्द्रजी गृप्ता) ......९ ७- भगवत्प्राप्ति अत्यन्त सुगम (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य २०- जगत्की रचनाका उद्देश्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज) ..... १० (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) ...... ३४ ८- भगवानुका स्मरण सम्पत्ति और विस्मरण विपत्ति २१- 'मेरा दु:ख हरि बिन कौन हरे'[ कविता ] (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ..... १२ ( श्रीजगदीशलालजी श्रीवास्तव 'दीश') ...... ३४ ९- हम विशुद्ध भारतीय बनें (गोलोकवासी सन्त पूज्यपाद २२- गोसेवाके चमत्कार[ **गो-चिन्तन** ]...... ३५ श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज).. ......१४ २३- राजा दिलीपकी गोसेवा...... ३६ २४- व्रतोत्सव-पर्व[ **कार्तिकमासके व्रत-पर्व**]...... ३७ १०- सच्ची मनुष्यता [ साधकोंके प्रति ] (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) ....... १५ २५- श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सुचना ...... ३८ ११- उधार [ कहानी ] (श्रीशिवभगवानजी पारीक) ......१७ २६– श्रीभगवन्नाम–जपकी महिमा ......४० २७- श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना ......४१ १२- 'जीवन सफल ही नहीं—सार्थक भी हो' (श्रीविष्णुप्रकाशजी बडा़या, एम०ए०, एम०एड०) ..........१८ २८- संसार और सुख ( श्रीनारायणजी तिवारी) ......४३ १३- 'ईश्वरकी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर रहती है' २९- कृपानुभूति ..... ४४ ( श्रीअर्जुनलालजी बन्सल ) ...... १९ ३०- पढो, समझो और करो.....४५ ३१- मनन करने योग्य .....४८ १४- सुखकी खोजमें (श्रीरूपचन्दजी शर्मा)...... २० ३२- सुभाषित-त्रिवेणी ...... ४९ १५- महर्षि वाल्मीकि (प्रो० श्रीप्रभुनाथजी द्विवेदी) ...... २१ ३३- साधन-प्रगति-दर्पण (अक्टूबर २०२१).............. ५० १६- संत-वचनामृत (वृन्दावनके गोलोकवासी सन्त पूज्य श्रीगणेशदासजी चित्र-सूची २- वरदायिनी लक्ष्मीमाता.....( " ) ...... मुख-पुष्ठ ३- राम-रावण-युद्ध (इकरंगा) ७ ४- कांचीका कामाक्षीदेवी-मन्दिर ......( " जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय॥ जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ पंचवर्षीय शुल्क एकवर्षीय शुल्क जय जगत्पते। गौरीपति विराट् रमापते ॥ जय ₹ २५० ₹ १२५० विदेशमें Air Mail) वार्षिक US\$ 50 (\* 3,000) Us Cheque Collection पंचवर्षीय US\$ 250 (\* 15,000) Charges 6\$ Extra संस्थापक - ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका आदिसम्पादक — नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार सम्पादक-प्रेमप्रकाश लक्कड केशोराम अग्रवालद्वारा गोबिन्दभवन-कार्यालय के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित website: gitapress.org e-mail: kalyan@gitapress.org £ 09235400242 / 244 सदस्यता-शुल्क —व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजें। Online सदस्यता हेतु gitapress.org पर Kalyan या Kalyan Subscription option पर click करें। अब 'कल्याण' के मासिक अङ्क gitapress.org अथवा book.gitapress.org पर नि:शुल्क पढ़ें।

संख्या १० ] सम्पादकीय हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ कष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे । राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे हरे ॥ कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे ॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे। हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे ॥ हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे॥ कृष्ण हरे हरे कृष्ण 200 ॥ श्रीहरिः ॥ हरे हरे। राम हरे हरे राम शास्त्रोंका वचन है-हरे हरे॥ कृष्ण \*\* हरे हरे कृष्ण हरे। हरे राम हरे हरे \* राम त्यक्तं यदि 243 शक्यते ममकार: हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण किन्तु कर्तव्य:॥ सर्वत्र कर्तव्यो स ममकार: हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे हरे॥ कृष्ण चाहिये, किंतु यदि # H हरे करना हरे 34 ममताका त्याग कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे राम सम्भव न हो सके तो ममता कर लेनी चाहिये। किंतु यह 200 हरे कृष्ण हरे॥ हरे हरे कृष्ण हरे हरे। समानरूपसे सबके प्रति हो। यह बड़े महत्त्वकी बात है। हरे 545 राम हरे 243 राम हरे हरे॥ कृष्ण हरे हरे हम कुछ प्राणी-पदार्थोंको अपना मानते हैं और कुछको कृष्ण 24 SH. हरे हरे। राम हरे हरे राम दूसरोंका। इसीमें सारी खींचतान, आपाधापी और दु:ख-# हरे हरे॥ 24 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। राम हरे क्लेश छिपा हुआ है। हरे राम 243 हरे हरे॥ कृष्ण हरे हरे कृष्ण यदि संसारकी असारताका ज्ञान साधन-भजन और SH. 243 हरे हरे। राम हरे हरे राम हरे हरे॥ भगवत्कुपासे उदित हो गया तो वैसे कल्याण है और यदि कृष्ण हरे **%** हरे 243 कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे राम चित्तमें वैराग्य नहीं आ रहा तो सारे प्राणी-पदार्थोंको \* 24 हरे हरे॥ कृष्ण हरे हरे कृष्ण अपना ही समझकर उनके प्रति वही भाव और व्यवहार हरे हरे। \* राम हरे हरे 243 राम कृष्ण हरे हरे॥ हरे हरे करना जो हम अपनोंके प्रति करते हैं, इससे भी उसी कृष्ण \* 24 हरे हरे। राम हरे हरे राम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि वस्तुतः तो सब \* हरे कृष्ण हरे॥ 2 हरे हरे कृष्ण हरे हरे । राम हरे **परमात्मरूप ही है**—वास्**देव:** सर्वम्॥ हरे राम 200 हरे कृष्ण हरे॥ हरे हरे कृष्ण सम्पादक SH. \* हरे हरे। राम हरे हरे राम हरे हरे॥ कृष्ण हरे हरे कृष्ण हर कृष्ण စှာ कृष्ण हरे हरे॥ रु कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे॥ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे हरे ॥ हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे हरे। हरे राम राम राम राम हरे हरे॥ हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे । राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे। राम राम राम राम हरे हरे ॥ हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे॥ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे। हरे राम राम राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम राम हरे हरे हरे॥ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे ॥ कृष्ण कृष्ण कृष्ण कष्ण

याद रखो—जितना ही तुम ममताकी वस्तुओंको— 'मेरी' कहलानेवाली वस्तुओंको बढ़ाओगे, उतनी ही बुद्धिमत्ता, विद्या, प्रभाव और विविध इन्द्रियज्ञानका

तुम्हारी विपत्तियाँ बढ़ेंगी और उतने ही चिन्ता, विषाद,

शोक और बन्धन बढेंगे। जिनके जीवनमें ममताकी जितनी कम-से-कम वस्तु-कम-से-कम प्राणी हैं,

उनका जीवन उतना ही विपत्तिरहित अतएव चिन्तारहित,

शोक-विषादशून्य और बन्धनमुक्त है। याद रखों — कोई भी वस्तू तुम्हारी नहीं है, सब

भगवानुकी है; अतएव जब भी कोई वस्तू यह कहे कि तुम उसको 'मेरी' मान लो, 'मेरी' बना लो, उसी समय

तुरन्त उसे हटा दो और उसी समय उसे, वह जिसकी वस्तु है, उस परमात्माको सौंप दो। उसी क्षण मनके द्वारा उस अन्तर्यामी प्रभुसे कह दो-'नाथ! यह

तुम्हारी वस्तु तुम्हारे अर्पण है, तुम्हीं इसके स्वामी हो, अपनी वस्तुको सँभालो।' इसके बाद फिर यदि वे कहें

कि 'इस मेरी वस्तुको तुम सेवाके लिये अपने पास रखो, तो भगवानुकी आज्ञा स्वीकार कर लो, पर उस वस्तुको ग्रहण करो-केवल प्रभुकी वस्तु मानकर उसकी यथायोग्य सेवा करने तथा उसे पूर्णरूपसे प्रभुकी

सेवामें लगानेके लिये ही। उसको कभी 'मेरी' मत मानो. उसपर कभी ममताकी छाप मत लगाओ। याद रखो-तुम जो यह चाहते हो कि 'मेरी'

कहानेवाली वस्तुएँ सदा मुझे मिलती रहें, जगत्की बहुत-

सारी अच्छी-अच्छी वस्तुएँ 'मेरी' हो जायँ, तो तुम बड़े भ्रममें हो और अपने ही हाथों अपनेको बड़े विकट

जालमें फँसा रहे हो। तुम समझते तो हो कि जगत्की बहत-सी वस्तुओंपर ममताकी मुहर लगनेसे मेरा जीवन

सुख-सुविधाएँ छिन जायँगी एवं उतना ही तुम चारों ओरसे मानो सर्वस्व लूटनेवाले शत्रुओंसे घिरा अपनेको

पाओगे। कितना मोह है—जो मनुष्य विघ्ननाशके लिये बार-बार नये-नये विघ्नोंको बुलाता है और जीवनको

अधिकाधिक विघ्नसंकुल बनाकर अपने ही अज्ञानसे आप दुखी होता है।

मेरा मानो ही मत। जगत्के समस्त प्राणी-पदार्थींसे ममता हटाकर एकमात्र भगवान्के चरणकमलोंको ही ममताके

पात्र बना लो। अपने मनको 'अनन्य ममता 'की सुमोहन सुमधुर सुकोमल; पर मजबूत डोरीसे उन श्रीचरणोंमें

हैं और वास्तवमें वे ही तुम्हारे हैं। 'शिव'

करो, एकमात्र उनको 'मेरा' बना लो। इन सुखकी मोहक

याद रखों—'ममताकी मुहर' लगानेयोग्य कोई वस्तु है तो बस एकमात्र तुम्हारा अपना स्वरूप—आत्मा

याद रखों — तुम जो अपने अध्यवसाय, परिश्रम,

प्रयोग करके उनके द्वारा तथा भगवान्की स्तुति-प्रार्थना करके उसके द्वारा—संसारके भोग-पदार्थींको 'मेरे' के

घेरेमें लाकर जीवनको निर्बाध-विघ्नरहित तथा प्रचर

सुविधाओं एवं सहायकोंसे समन्वित बनाना चाहते हो,

यह तुम्हारी भूल है। संसारके जितने ही अधिक प्राणि-

पदार्थ तुम्हारे 'मेरे' के घेरेमें आयेंगे, उतना ही तुम

बाधाओं और विघ्नोंसे घिर जाओगे, उतनी ही तुम्हारी

है अथवा तुम्हारे नित्य अकारण सुहृद्, सदा सहज सहायता करनेवाले भगवान्के श्रीचरणकमल हैं। उनमें ममता

पोशाक पहनकर आनेवाले दु:खोंमें—अमृतका मीठा स्वाद बनाकर आनेवाले महान् विषमें और अपनत्वकी नकाब

लगाकर आनेवाले वैरियोंमें कभी ममता मत रखो—इन्हें

सदाके लिये बाँध दो। वे सुन्दर चरणकमल कभी न हटेंगे, न छूटेंगे, न मिटेंगे। वे नित्य हैं, सर्वत्र हैं, सुखमय

निर्विघ्न और सुखी हो जायगा, पर सच तो यह है कि तुम्हारा जीवन बहुत अधिक विघ्नोंसे भर जायगा और

सुखका स्वप्न भी तुम्हारे लिये दुर्लभ हो जायगा।

अवरणचित्र-परिचय— **राम-रावण-युद्ध** 

राम-रावण-युद्ध

देवासुर-संग्राम जान पड़ता था। धरती रक्त और मांसकी



संख्या १० ]

सम्पूर्ण सेना उस सेतुसे समुद्रके उस पार पहुँच गयी। सुग्रीवने उस वीर वानरसेनाके ठहरनेकी यथोचित व्यवस्था की। यह विशाल सैन्यसमूह एक महासमुद्रके समान जान पड़ता था। वानरोंकी इस विशाल सेनाने लंकाको चारों ओरसे घेर लिया। लंकाके घेरे जानेकी बात सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ और उसने नगरकी रक्षाका प्रबन्ध पहलेसे दुगुना कर दिया। तब भगवान् श्रीरामने वानरोंको लंकापर आक्रमणकी

सुन्दर सेतुकी संरचना कर दी। फिर धीरे-धीरे वानरोंकी

तथा वृक्षों और पत्थरोंके प्रहारसे उन्हें तोड़ने लगे। उन लोगोंने लंकाके चारों ओरकी जलसे भरी खाइयोंको पर्वत-शिखरों और वृक्षोंसे पाट दिया। तदनन्तर रावणकी प्रेरणासे राक्षस सैनिक भी युद्धके लिये निकलने लगे।

वानरों एवं राक्षसोंके बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस

दमकती हुई गदाओं, शक्ति, शूल और फरसोंसे वानरोंको

आज्ञा दे दी। वानर-सैनिक लंकाके परकोटोंपर चढ़ गये

मारते थे, उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी बड़े-बड़े वृक्षों, पर्वत-शिखरों, नखों और दाँतोंसे उनपर चोट करते थे। इस प्रकार राक्षसों और वानरोंमें बड़ा

घमासान युद्ध होने लगा। देखनेपर यह युद्ध दूसरा

लिया और उसी गदासे इन्द्रजित्के सुवर्णजटित रथको सारिथ और घोड़ोंसिहत चूर-चूर कर डाला। हनुमान्जीने जम्बुमालीपर थप्पड़का प्रहार किया और वह तत्काल यमलोक सिधार गया। श्रीलक्ष्मणने अपने तीखे बाणोंसे

कीचसे पट गयी। इन्द्रजित् मेघनादने अंगदपर गदाका प्रहार किया, किंतु बलशाली अंगदने उसकी गदाको पकड़

श्रीरामके हाथों महाबलशाली कुम्भकर्ण तथा लक्ष्मणसे युद्ध करते हुए मेघनाद भी मारा गया। धीरे-धीरे इस युद्धमें रावणके सभी पुत्रोंसहित उसके प्रधान सेनापित मृत्युके ग्रास बन गये और रावण अकेला रह गया। वह दु:ख और क्रोधसे पागल हो गया। उसने सारिथको बचे

हुए सैनिकोंके साथ अपने रथको युद्धभूमिमें ले चलनेकी

आजा दी। फिर वह श्रीरामके निकट जाकर क्रोधसे लाल

विरूपाक्षको मौतके घाट उतार दिया। सुषेणके प्रहारसे विद्युन्माली मारा गया। भयंकर युद्धके बाद अन्तमें

आँखें किये उनपर बाणोंकी वृष्टि करने लगा। भगवान् श्रीरामने भी रावणके बाणोंको काटकर उसपर विषैले बाणोंकी झड़ी लगा दी। सम्पूर्ण आकाश वर्षाके मेघोंके समान बाणोंसे ढक गया। दोनों ही महान् धनुर्धर और युद्धकलामें निपुण थे तथा अस्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे, अतः दोनों योद्धा कालकी भाँति रणभूमिमें विचरने लगे। श्रीराम-रावणका वह युद्ध न रातमें बन्द होता था और न

दिनमें। वे एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं लेते थे।

युद्धको निरन्तर बढ़ता देखकर देवराज इन्द्रके सारिथ मातिलने कहा—'प्रभो! आप इस देवशत्रुके वधके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग करें। देवताओंने इसके विनाशके लिये जो समय बताया था, वह अब आ पहुँचा है।' तब

भगवान् श्रीरामने क्रोधित होकर एक परम तेजस्वी बाण

हाथमें लिया और अत्यन्त कुपित होकर बड़े जोरके साथ धनुषको खींचा तथा उस मर्मभेदी बाणको रावणपर चला दिया। उस बाणने रावणके हृदयको विदीर्ण कर दिया। इस

प्रकार वह महातेजस्वी राक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। [ वाल्मीकीय रामायण ]

एकनिष्ठ भक्ति (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) भगवान् अपने विरदकी तरफ देखें तो हम दर्शनोंके

ही समाधि हो जाती है। अतएव बारंबार वैराग्यकी पात्र हैं ही। हमारी करतूत, श्रद्धा, प्रेमकी तरफ देखें तो

भावना करे। वैराग्यवान् पुरुषोंका संग और स्मरण करे। हम दर्शनके पात्र नहीं। भगवान्की तरफसे दया-प्रेमकी

कोई कमी नहीं है। भगवान्के आनेके पूर्व बार-बार खूब रोमांच होता है। यह रोमांच होना शुभ लक्षण है। जैसे

भरतजी महाराज बारंबार हर्षित होते हैं। उनकी दाहिनी आँख और दाहिनी भूजा फडकती है—यह शुभ है, पर रोमांच होना और ऊँची बात है। सुतीक्ष्णमें खुब प्रसन्नता

थी। जिसका अन्त:करण जितना शुद्ध हो, श्रद्धा-प्रेम अधिक हो, उसमें उतना रोमांच अधिक होता है, यह श्भ लक्षण है। पपीहेकी एकनिष्ठ भक्ति है। मछलीका प्रेम विरहकी

पराकाष्ठा है। पपीहा स्वातिके जलके सिवाय दूसरे जलकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वैसे ही भगवानुके सिवाय दुसरा कोई विषय अच्छा नहीं लगे, यह एकनिष्ठ भक्ति है। चकोर चन्द्रमाको एकटक देखता है, वैसे ही भगवान्के स्वरूपको देखे। दर्शनमें चकोरका,

विरहमें मछलीका और एकनिष्ठामें पपीहेका उदाहरण है। संसारसे जितना अधिक वैराग्य होगा, उतना अधिक भगवान्में प्रेम होगा और भगवान्में जितना प्रेम होगा, उतना संसारसे वैराग्य होगा। तराजूके दो पलड़े हैं, एक ऊँचा होगा तो दूसरा नीचा हो जायगा। वैसे ही भगवान्में प्रेम होगा तो संसारसे वैराग्य स्वतः ही होगा।

अतएव खूब वैराग्य करे, परवैराग्य करे— 'असंगशस्त्रेण दुढेन छित्त्वा' संसाररूपी वृक्षको दृढ़ वैराग्यके शस्त्रसे काटकर फिर उस पदकी खोज करना चाहिये, जहाँ जाकर फिर वापस आना नहीं होता। उसको प्राप्त करनेका उपाय है कि उस आदि

पुरुष नारायणके शरण हूँ—ऐसा दृढ़ निश्चय करे। 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' (गीता १५। ४) वैराग्य अमृत है। इसलिये उसका सेवन करे। पदार्थोंमें आसक्तिका अभाव करे। कामना, आसक्ति एक

ही बात है। यह परवैराग्य है। तीव्र संवेगवालेकी शीघ्र

संसारसे बारंबार वृत्तियोंको उपराम करे। किसी भी प्रकारसे मनको स्फुरणासे रहित करे। *'मन फुरणासे* रहित कर, जौने विधिसे होय।'

उपरामता होनी चाहिये। वह उपरामता वैराग्य होनेसे होती है। मन-इन्द्रियोंके साथ तीन चीज उत्तम है। मन-इन्द्रियोंको अपने वशमें करना, संसारके पदार्थींसे वैराग्य और विषयोंसे हटकर परमात्मासे प्रेम। ये तीन बातें उत्तम हैं। वैराग्य होनेसे मन स्वत: ही वशमें होता

िभाग ९५

है। इसीलिये भगवान्ने कहा है। वैराग्यसे अभ्यास बढ़ता है और वैराग्यसे मन वशमें होता है। संसारके पदार्थोंमें दु:खबुद्धि, अनित्यबुद्धि करे। भय, विवेक किसी प्रकारसे वैराग्य हो सकता है। संसारके पदार्थींमें दु:ख-दोषबुद्धि करनी चाहिये—'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्'

वैराग्यका नशा चढ़नेपर और कोई बात अच्छी नहीं

लगती। यह भाव होना चाहिये कि संसारके पदार्थींको

भोगते-भोगते काफी समय हो गया, अब तो चेतना

चाहिये। रात-दिन एकान्तमें भगवान्के भजन-ध्यानमें

समय बिताना चाहिये। कुटुम्ब, रुपया, शरीर-भोग सबसे मोह एकदम हटा लेना चाहिये। निन्दा-स्तृतिकी परवाह न करे, बेपरवाह हो जाय। चाह गई चिन्ता मिटी मनुआ बेपरवाह। जाको कछु नहिं चाहिये सोई शाहंशाह॥

चाह अर्थात् इच्छा-चिन्ता-शोक, ये जिसके बीत गये, वही अच्छा है। भगवान्ने कहा है—'निर्मानमोहा जितसंगदोषाः', 'विहाय कामान्यः सर्वान्' किसी बातकी परवाह नहीं। खाने, पीने, सोने— किसीकी परवाह नहीं। बेपरवाह हो जाय। सबसे वृत्तियाँ

हटाकर परमात्मामें चित्तको लगाये। यह परमात्मामें रमण है—यही सबसे उत्तम रमण है।

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥

संख्या १० ] अमृतका आस्वादन आये, तब वह कहीं जाता नहीं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ जितना-जितना आस्वादन, अनुभव उसकी तरफ हो जाय: उतना-उतना उसमें लग जाय। वैसे ही निराकारका (गीता १०।९-१०) जिसका चित्त मेरेमें है, वह मच्चित्ता है। मच्चिताके तत्त्व जितना समझमें आ जाय, उतना वह हटनेका नहीं। लिये संसारमें कोई दृष्टान्त उदाहरण नहीं है, जिससे वह तो नष्ट नहीं होता। जितनी दूरतक समझ गया उतना मिच्चताको समझा सकें। तो अटल हो गया। वह जाता नहीं। जैसे कर्मयोगमें मदतप्राणाके लिये संसारमें उदाहरण है-जैसे निष्कामभाव, भक्तिमें भगवानुका प्रेम, वैसे ही ज्ञानमें मछलीके प्राण जलगत हैं। मछलीके प्राणोंका आधार जानकारी जितनी बढ़ गयी, वह जायगी नहीं। वास्तवमें जो प्राप्त हो गया, वह जायगा नहीं। वह असली पूँजी जल ही है। परस्परमें भगवानुके विषयकी ही बात करें। है। सांसारिक धन मिथ्या है। बार-बार मेरा ही कथन करे और ऐसा करते हुए ही जो रमण और सन्तोष-लाभ करते हैं, उनके लिये भगवान् धनवन्ता सोई जानिये जाके राम नाम धन होय। कहते हैं कि मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोय। उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। नारायण जा लगनमें तन मन दीजे खोय॥ परमात्मा बहुत उच्चकोटिके हैं। यह विश्वास लगन उच्चकोटिकी चीज है। परमार्थ या लौकिक होनेपर मनुष्य संसारसे विरक्त हो जाता है। भगवान् कैसे किसी भी विषयमें देखें, लगन होना बड़े कामकी मिलें, इसके लिये आतुर हो जाय। भगवान्के दर्शनसे चीज है। – आत्मज्ञानी ( प्रो० श्रीकैलाशचन्द्रजी गुप्ता, पी-एच०डी०, डी०एस-सी० ) आत्मज्ञानी अन्तःस्फूर्त होकर सहज भावसे सब कार्य करता है तथा अपने भीतर एक अद्भुत प्रवाह, दिव्य आनन्द तथा पूर्णताका अनुभव करता है। वह जीवन-मरणकी चिन्ता नहीं करता। वह देह तथा मनसे परे आत्म-चैतन्यमें स्थित होकर अपने भीतर निरन्तर आत्म-मग्न रहता है। अहंकारशून्य आत्मज्ञानी न कर्मका कर्ता होता है, न फलका भोक्ता। वह सहज भावसे शारीरिक क्रियाएँ करता है। ठहरने, चलने अथवा शयन करनेसे उसकी आनन्दावस्थामें कोई अन्तर नहीं आता। आत्मज्ञानी निरुद्देश्य और निष्क्रिय प्रतीत होकर भी किसी दिव्य उद्देश्यकी पूर्ति करता है। अद्भुत होती है उसकी अवस्था। उसका मन परिपूर्ण हो जाता है। वह जगत्का मात्र साक्षी हो जाता है। आत्मज्ञानीकी इच्छाओं और कामनाओंके नष्ट होनेसे उसके लिये संसार विलुप्त हो जाता है। पत्नी, पुत्र, धन, शिक्षा और वैभव आत्मज्ञानीके लिये सब निष्प्रयोजन हो जाते हैं। नदीको पार करनेपर नौकाका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वासनारहित तथा स्वयंका बोध होनेसे आत्मज्ञानी निश्चय कर लेता है कि आत्माके अतिरिक्त तत्त्वतः कहीं भी कुछ नहीं है। वह संकल्प-विकल्प भी नहीं करता तथा शान्त हो जाता है। आत्मज्ञानी वासना तथा अहंकारसे मुक्त होता है। वह न कामना करता है, न ग्रहण करता है। न प्रसन्न होता है, न शोक करता है। आत्मज्ञानी आसक्त स्त्रीके हाव-भावसे आकृष्ट नहीं होता तथा मृत्युकी समीपता उसे भयभीत नहीं करती। वह भोगेच्छा तथा मोक्षेच्छासे परे चला जाता है। उसके लिये कुछ भी त्याज्य और ग्राह्य नहीं होता। वह सदैव आत्मसन्तुष्ट रहता है। वह अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित नहीं होता तथा निन्दा सुनकर कुपित नहीं होता।

भगवत्प्राप्ति अत्यन्त सुगम ( ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज ) जो लोग शास्त्रों तथा गुरु एवं आप्तजनोंके वचनोंमें आपको राजा बनानेके लिये मैं लेने आया हूँ, आप राजा श्रद्धापूर्वक पूर्ण विश्वास करते हैं, उनको भगवान्की प्राप्ति हैं। हम लोग आपके पोष्य हैं। फिर आप हमसे डरते क्यों बडी सुगम है। भगवती गीतादेवी कहती हैं कि वह हैं ? हम लोगोंको आज्ञा कीजिये।' फिर क्या था, वह भगवत्तत्त्व उत्पत्तिशील, अतएव समस्त कल्पित भूतोंमें अपनेको राजपुत्र समझ गया और जिनसे डरता था, उन्हींपर शासन करने लगा। भीतर और बाहर व्याप्त है। वह चर भी है और अचर भी। इस प्रकार वह सर्वस्वरूप होनेपर भी रूपादिहीन ठीक इसी प्रकार जीवात्मा वस्तृत: है भगवद्रूप, किंत् होनेके कारण अनायास स्पष्ट ज्ञानके योग्य नहीं है। वह

दूर भी है अर्थात् जो लोग आत्मज्ञानके साधनसे शून्य हैं, उनके लिये हजार करोड़ वर्षमें भी लक्षकोटि-योजनव्यवहितकी तरह अत्यन्त दूर है। ज्ञानसाधनसम्पन्नोंके लिये आत्मस्वरूप होनेके कारण अत्यन्त पास है, मानो जैसे उसे सदा प्राप्त हो-बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्॥ अत: ब्रह्मतत्त्व अत्यन्त पास होनेके कारण अत्यन्त सुगम है। शास्त्रोंमें एक शबरोपाख्यान आता है। कहते हैं कि एक राजाके यहाँ अभुक्त-मूलमें राजपुत्रका जन्म हुआ।

ज्योतिषियोंकी सम्मतिके अनुसार वह जंगलमें छोड़ दिया गया। चतुर मन्त्री छिपे रूपमें उसकी देख-भाल करता रहा। वहाँसे उसे एक शबर उठा ले गया। सन्तानहीन होनेसे शबरने उसका भली-भाँति भरण-पोषण किया। संयोगवश थोड़े ही दिनोंमें राजाका स्वर्गवास हो गया। कोई

राज्य करनेयोग्य उत्तराधिकारी नहीं था। मन्त्रियोंने विचार किया कि राज्यका सम्यक् संचालन वही कर सकता है, जो राजवीर्यसे उत्पन्न हुआ हो। इस निश्चयके अनुसार मन्त्री स्वयं कुछ सैनिकोंके साथ एक दिव्य रथ लेकर

शबरके गृहमें रहनेवाले राजपुत्रको लेने गया। सेनाके साथ राजमन्त्रीको आया हुआ सुन वह अपनेको शबरपुत्र माननेवाला राजपुत्र घरके भीतर छिप गया। बड़े प्रयत्नके बाद जब निकला तो हाथ जोडकर मन्त्रीसे प्रार्थना करने लगा कि 'महाराज! मैंने कौन ऐसा अपराध किया, जिससे

मुझे आप गिरफ्तार करना चाहते हैं?' मन्त्रीने उत्तर दिया—

'आपका कोई अपराध नहीं है, किंतु आप भूले हैं, जो अपनेको शबर-पुत्र समझते हैं। आप राजपुत्र हैं और

अनादि अविद्याके कारण अपनेको मरणधर्मा आधि-व्याधि-शोक-मोहयुक्त समझकर अनन्त कालसे दु:खजालका अनुभव कर रहा है। जहाँ साधन-चतुष्टयसम्पन्न हुआ और गुरुने

िभाग ९५

'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंका उपदेश किया कि वह समस्त सांसारिक दु:खबन्धनोंसे छूटकर भगवद्रूप हो जायगा। इसी भावका एक श्लोक भगवान् शंकराचार्यका है— दाता भोगपरः समग्रविभवो यः शासिता दुष्कृतां राजासित्वमसीति रक्षितमुखाच्छ्रत्वा यथावत्स तु।

राजीभूय जयार्थमेव यतते तद्वत्पुमान्बोधितः श्रुत्वा तत्त्वमसीत्यपास्तद्रितं ब्रह्मैव संपद्यते॥ अतः प्रथम साधनचतुष्टयसम्पन्न होनेका प्रयत्न करना चाहिये। उसमें भी वैराग्यकी बडी आवश्यकता है। आजकल वैराग्यका वास्तविक अर्थ भी लोग नहीं

समझते। योगसूत्रकारके अनुसार रूप-रसादि भोगविषयोंके प्राप्त होनेपर भी विवेकके प्रबलतावश उन विषयोंके भोगकी इच्छासे रहित बुद्धि ही वशीकारसंज्ञक वैराग्य है। परमार्थके पथिकको इस वैराग्यकी बहुत आवश्यकता है, यह निश्चय है कि जबतक मानसमें तनिक भी विषयकी वासना है, तबतक सभी साधन अकिंचत्कर हैं। श्रीशुकदेवजीने रम्भासे कहा था कि 'यह मानव-जीवन स्त्री-सम्भोगरूप

विषय-सेवनके लिये नहीं है। वह तो सभी योनियोंमें प्राप्त

होता है। मानवयोनि तो मोक्षका द्वार है।' यह है वैराग्य। मोक्षके लिये बलवान् होना भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' यह आत्मा बलहीनोंको नहीं प्राप्त होती है। योगसूत्रकारने मोक्ष चाहनेवालेके लिये आत्मविद्या ही बल

बताया है—'आत्मविद्यया अशेषविषयदृष्टितिरस्करणं

बलम्।' आत्मविद्याके द्वारा समस्त विषय-विषयक दुष्टिका

भगवत्प्राप्ति अत्यन्त सुगम संख्या १० ] तिरस्कार करना ही बल है। अत: रूपात्मक दृश्य-जमता नहीं, अर्थात् बिना तपके कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रपंचको आत्म-दृष्टिके द्वारा आच्छादित कर देना नितरां अतः महर्षि कण्डुने इन्द्रपदकी प्राप्तिके लिये घोर तप करना प्रारम्भ किया। उनके उग्र तपको देखकर इन्द्र भी आवश्यक है। जिनके हृदयमें सांसारिक विषयवासनाका लेश भी भयभीत हो गये थे कि सचमुच यह हमारा पद न छीन विद्यमान है तथा आत्मविद्याके द्वारा जिन्होंने समस्त ले। यह सोचकर उन्होंने महर्षिके तपको नष्ट करनेके प्रपंचको आत्ममय देखनेका अभ्यास नहीं किया, उनका लिये एक अप्सरा भेज दी। फिर क्या था, उसके दिव्य हृदय दुर्बल है। वे इस मार्गमें आनेका भी साहस नहीं कर सौन्दर्यको देखकर वे उसमें आसक्त हो गये और ऐसे सकते। इस मार्गमें आनेका काम तो बडे शुरवीरोंका है। आसक्त हुए कि नौ सौ वर्षका समय उनको एक दिनके यही भगवान्ने अर्जुनसे कहा था-भी समान नहीं प्रतीत हुआ। यह है विषयकी करामात! क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। बादको जब ऋषिको ध्यान हुआ कि यह मैं क्या कर रहा क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥ हँ, क्या यही इन्द्रपदकी प्राप्तिके लिये तप है? इस अप्सराने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। फिर तो अप्सरा हे अर्जुन! तू क्लीबभावको मत प्राप्त हो, तुझे यह बात शोभा नहीं देती। हे परन्तप! हृदयकी इस तुच्छ काँप गयी कि कहीं ये मुझे शाप न दे दें। दुर्बलताको छोड़कर खड़ा हो जा। इसके अनुसार प्रमाद, इससे हमलोगोंको शिक्षा लेनी चाहिये कि अब्भक्ष, आलस्य और आराम आदि जो हृदयकी दुर्बलताएँ हैं, वायुभक्ष और महासंयमी एक महर्षि भी जब विषय-उनको छोड़ना पड़ेगा और अपने-अपने वर्णाश्रमकर्मींके सन्निधानमें इतने प्रमादी हो जाते हैं, तो हम लोग जो प्राय: अनुष्ठानरूपी तपको बढ़ाना होगा; क्योंकि बलवान्को ही सभी साधनोंसे शून्य हैं, उनकी क्या दशा होगी ? अत: प्रमाद बलवानुकी प्राप्ति होती है। शास्त्रोंमें भगवानुको ही छोडकर सर्वदा सावधान रहना चाहिये। यह सबको विदित सर्वोत्तम बलवान् बताया गया है— है कि साधकको जितना डर बाहरके शत्रुओंसे नहीं, उससे एवं नैवास्ति संसारे यच्च सर्वोत्तमं बलम्। कई गुना भीतरके शत्रुओंका होता है। शास्त्र कहते हैं— विहायैकं जगन्नाथं परमात्मानमद्भयम्॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। संसारमें अद्वय तत्त्व भगवान् जगन्नाथको छोड़ अन्य मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥ कोई सर्वोत्तम बल नहीं है। उस बलको प्राप्त करनेके अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोधके अधीन प्राणी लिये बलवान् होना ही पड़ेगा। इसमें प्रमाद नहीं करना अपने तथा दूसरोंमें वर्तमान मेरे (भगवान्के) साथ विद्वेष होगा। प्रमादीसे भगवान् बहुत दूर रहते हैं। भगवान् ही करते हैं तथा मोक्षोपयोगी गुणोंसे भी द्वेष करते हैं। अत: क्यों, प्रमादी कभी भी अपनी अभिलषित सांसारिक वस्तु साधकको कभी भी इनके अधीन नहीं होना चाहिये। काम और रागसे विवर्जित प्राणीमें जो बल है, वह भगवानुका भी प्राप्त नहीं कर सकता। विष्णुपुराणमें एक कथा आती है। कण्डु ऋषि ही बल है—'बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्।' इन्द्रपद चाहते थे। दुष्करसे दुष्कर भी कार्य तपके द्वारा भक्त भगवान्से भक्ति चाहता है। मुक्ति नहीं, किंतु भक्तिके सिद्ध होता है। महाभारतकारने लिखा है— मिलनेके बाद मुक्ति हठात् लेनी पड़ती है। केवल भक्त ईहमानः समारम्भान् यदि नासादयेद्धनम्। होनेकी आवश्यकता है। साधकके भक्त होते ही भक्ति उग्रं तपः समातिष्ठेन्न ह्यनुप्तं प्ररोहति॥ महारानीकी असीम कृपासे भक्तको जहाँ देहात्मभावना दूर बड़े-से-बड़े प्रयत्नको करता हुआ भी यदि मानव हुई कि मुक्ति महारानी चरणोंमें लोटने लगी; क्योंकि धनादि अभिलिषत वस्तुओंको नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे अन्तमें आत्मा ही तो परमात्मा है। वह अपने सबसे अंतरंग चाहिये कि घोर-से-घोर तप करे, क्योंकि बिना बोये बीज है, अतः अन्तरंगकी प्राप्ति अत्यन्त सुगम ही है।

भगवान्का स्मरण सम्पत्ति और विस्मरण विपत्ति

### ( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )

मान गया, धन गया, यश गया, प्रतिष्ठा गयी, सब कुछ नहीं, भोगोंका किंकर है। भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते

चला गया-मनुष्य रोने लगता है, छटपटाने लगता है, पर हैं। वे उसे धर्मच्युत कर देते हैं। वह भोगका गुलाम है।

उस समय दयामय प्रभु मधुर-मधुर मुसकराने लगते हैं, हँसने

लगते हैं कि 'यह मेरा प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया।'

स्वामित्व हो, मन निगृहीत हो, सारे-के-सारे भोग और

अन्त:करण निरन्तर भगवान्की सेवामें लगे हों, तभी जिसे हम सम्पत्ति मानते हैं, सचमुच वह विपत्ति ही है।

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः।

विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः॥

'जगत्की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत्की सम्पत्ति

सम्पत्ति नहीं, भगवानुका विस्मरण ही विपत्ति है और

भगवानुका स्मरण ही सम्पत्ति है।'

श्रीतुलसीदासजीके शब्दोंमें—

कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई॥

जिस कालमें भगवान्का साधन-भजन-उनका

मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्यका

माना जाय, उस समय चाहे चारों ओर यश, कीर्ति, मान, पूजा होती हो, सब प्रकारके भोग उपस्थित हों, समस्त

सुख उपलब्ध हों, पर जो भगवान्को भूला हुआ हो,

भगवानुकी ओरसे उदासीन हो, तो वह विपत्तिमें ही है— असली विपत्ति है यह। इस विपत्तिको भगवान् हरण

करते हैं, अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर। यहाँ भी भगवान्की कृपा प्रतिफलित होती है।

जब हम धन-पुत्रकी प्राप्ति, व्यापारकी उन्नति,

कमाई, प्रशंसा, शरीरके आराम, अच्छे मकान, कीर्ति,

अधिकार आदिको भगवान्की कृपा मान लेते हैं, तब उसे

बहुत छोटे-से दायरेमें ले आते हैं और गलत समझते हैं।

भगवान्की कृपा यहाँ भी है, परंतु ये समस्त सामग्रियाँ

भगवानुकी पूजाके उपकरण बनी हुई हों तो। और यदि

ये सब भोग-सामग्रियाँ, सारी-की-सारी चीजें भगवान्के

पूजनका उपकरण न बनकर अपने ही पूजनमें मनुष्यको

लगाती हैं, तो वहाँ भगवान्का तिरस्कार होता है,

अपमान होता है। वस्तुत: भगवान् इनको इसीलिये देते हैं कि इनके द्वारा भगवान्की पूजा करके मनुष्य कृतार्थ

हो जाय, पर ऐसा न करके वह यदि इनका स्वामी

इसलिये भगवान्ने भोगोंको दु:खयोनि कहा है। भोगोंपर

भाग ९५

भोगोंका स्वामित्व है। ऐसा नहीं है तो भोगका स्वामी कहलाकर भी वह भोगका गुलाम बना हुआ है और

जहाँ भोगोंकी गुलामी है, वहाँ भगवान्की कृपा कैसी? भगवान्की कृपा तो वहाँ आती है, जहाँ सारी गुलामी

छूटकर केवल भगवान्की दासता होती है। तमाम

परतन्त्रता टूट गयी, रह गया केवल भगवान्का चरणाश्रय।

वहीं होता है भगवान्की कृपाका प्राकट्य। जितनी-

जितनी भोगोंकी वृद्धि होती है, उतनी-उतनी उनकी दासता बढ़ती है। जिसकी जितनी बड़ी ख्याति है, बड़ी

कीर्ति है, उसकी उतनी ही अधिक बदनामी होती है।

इसलिये भोगबाहुल्य भगवान्की कृपाका लक्षण नहीं है। भगवान्की कृपा तो वहाँ होती है, जहाँ भगवान्का प्रेम

है और भगवच्चरणानुराग है। कितने साधक कहते हैं कि 'अमुक आदमी कितना सुखी हो गया। कितने पैसेवाला हो गया, उसके व्यापार हो गया, आपने उनपर कृपा की।

हमारे साथ तो आपका दुर्भाव है।' पर उन्हें कैसे समझाया जाय कि भोगबाहुल्य तो भगवान्की अकृपाका

लक्षण है। तुलसीदासजीने घोषणा की-जाके प्रिय न राम-बैदेही।

तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥

तज्यो पिता प्रहलाद बिभीषन बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजबनितनि भे जग मंगलकारी॥

जिसको भगवान् सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि प्यारे-से-प्यारे हों, परम सनेही हों, तब भी वे त्याज्य हैं। यदि हम किसीके माता, पिता, भाई, गुरु, स्वामी हैं, तो

हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें भगवानुमें लगानेका प्रयास करें, न कि उन्हें नरकोंमें पहुँचानेका प्रबन्ध कर दें।

वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाई भाई बनकर भगवान्को भूल गया, तो वह भोगोंका स्वामी नहीं, वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं, जो

| संख्या १०] भगवान्का स्मरण सम्पत्ति और विस्मरण विपत्ति १३      |                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ************************************                          |                                                           |
| भगवान्से हटाकर हमें भोगोंमें लगा दे। इसीलिये                  | भी इनकी बुराइयाँ बता देनी चाहिये।                         |
| तुलसीदासजीने कहा—                                             | भगवान्की कृपाका आश्रय करें और भगवान्की                    |
| तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान तें प्यारो।             | कृपा जब जिस रूपमें आये, स्वागत करें। यदि वह कृपा          |
| जातें होय सनेह राम पद एतो मतो हमारो॥                          | हमारा मान भंग करनेवाली हो, इज्जत मिटानेवाली हो,           |
| 'वही परम हितैषी है, वही परम पूज्य है, वही                     | जगत्से सम्पर्क हटानेवाली हो, तब यह समझना चाहिये           |
| प्राणोंका प्यारा है, जिससे रामके चरणोंमें स्नेह बढ़े, यह      | कि भगवान्का सांनिध्य प्राप्त होनेवाला है। यह संसारका      |
| हमारा निश्चित मत है।' भगवान्में मन लगे, भोगोंसे मन            | नियम है कि जगत् तभीतक पकड़ता है, जबतक उससे कुछ            |
| हटे। वास्तवमें भोगको प्रोत्साहन देना, मनुष्यको बिगाड़ना       | मिलता रहे। बूढ़े माता-पिताको भी लोग कहते हैं, भगवान्      |
| है, उसे बुरे मार्गमें लगाना है। ऐसे मार्गमें लगा देना तो      | सुन लें तो अच्छा है, अर्थात् ये चल बसें, तो सुख रहे।      |
| उसके साथ शत्रुता करनी है। ऐसी कोई वस्तु कोई किसी              | जगत्के भोग किसीके नहीं हैं। किसीका यथार्थ प्रेम नहीं      |
| प्राणीको दे दे कि वह भगवान्को भूल जाय। अमृत                   | है। धनमें, मानमें, कीर्तिमें कहीं भी सुख नहीं है। केवल जो |
| भूलकर विष खा ले तो वह मित्र नहीं। उसका मुँह ऊपरसे             | आत्मा है, जो हमारा अपना स्वरूप है, जो सदा हमारे साथ       |
| मीठा है, पर भीतर उसके हालाहल भरा हुआ है। मित्र वह             | है, इस शरीरके नष्ट होनेपर जो हमारे साथ रहेगा, उसीमें      |
| है, जो अन्दरसे मित्र है और जो हमें सुधार देता है।             | सुख है। ये धन, कीर्ति और मानका सुख तो उधार लिया           |
| विषय-भोगोंमें लगानेवाले मित्र कदापि मित्र नहीं। ऐसे ही        | मिथ्या सुख है; हम इन्हें सुखका स्वरूप समझ लेते हैं। यह    |
| मित्रके लिये कहा गया है—'विषकुम्भं पयोमुखम्।'                 | हमारी भूल है, ये न तो सुख हैं और न ये सदा रहते ही हैं।    |
| एसे जहर-भरे दुधमुँहे घड़ेके सदृश ऊपरसे मीठे बोलकर             | साधकको चाहिये कि वह निरन्तर भोगोंसे मन हटाता रहे,         |
| विषयोंमें लगानेवाले मित्रोंको छोड़ देनेमें ही कल्याण है।      | भोग हमारे शत्रु हैं, यह भाव मनमें बार-बार भरता रहे और     |
| संसारके विषय-भोग ठीक ऐसे ही हैं। वे देखनेमें अमृत             | प्रेममय आनन्दमय भगवान्में मन लगाता रहे।                   |
| लगते हैं, पर परिणाममें विष ही सिद्ध होते हैं। <b>'परिणामे</b> | इसके लिये पूरा प्रयत्न करें। भोगोंका नाश हो तो            |
| विषमिव'। माता, पिता, गुरु, भाई, मित्र किसीको दूध              | दुखी न होकर परम सौभाग्य मानें, उसमें सहज सुहृद्           |
| बताकर विष दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा                 | श्रीभगवान्की कृपाका अनुभव करें। भगवान् हमारे नित्य        |
| करना है। अतएव सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस               | सुहृद् हैं। वे कभी अकृपा करना जानते ही नहीं। मलेरिया      |
| विषसे बचो। यह मार देगा, यह नरकोंमें डाल देगा। पर              | होनेपर डॉक्टरने कड़वी दवा दे दी, हम मानते हैं कि यह       |
| यह कहना तो तभी बनता है, जब हम स्वयं इससे बचे हुए              | हमारे लाभके लिये है। इसी प्रकार आवश्यक होनेपर             |
| हों। असली चीज तो यही है कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी          | भगवान् हमें कड़वी दवा देंगे। डॉक्टरके द्वारा हमारे हितके  |
| स्पृहा, भोगोंको प्राप्त करनेकी कामना, मकान, मोटर,             | लिये किये जानेवाले अंगच्छेद (ऑपरेशन)-की भाँति             |
| अधिकार, पद, पाँच आदमी मेरे आगे-पीछे चलें—यह                   | आवश्यकता होनेपर वे हमारा अंग भी काट सकते हैं, पर          |
| कामना तथा यह सब देखकर मनका ललचाना, यह सब                      | उसमें हमारा लाभ ही होगा। हमारे भयानक दु:खदायी             |
| नरकरूप ही कहे गये हैं।                                        | रोग-दोष और हमारी बीमारी दूर करनेके लिये भगवान्            |
| ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद-बिमुख अभागी॥                  | हमपर कृपा कर रहे हैं, यह समझना चाहिये। भगवान्की           |
| इसीलिये वे अभागे हैं, उनका जीवन नरकरूप है।                    | कृपा समझकर निरन्तर उनका नाम लेता रहे और अपना              |
| संसारके इन प्रलोभनीय वस्तुओंको दे देना, इनमें लगा             | जीवन भगवान्की इच्छाके अनुकूल बनाये। भगवान् हमारा          |
| देना, इनमें आकर्षण उत्पन्न कर देना, उसकी महत्ता बता           | सारा कार्य करते हैं, वे नित्य हमारा हित ही करते रहे हैं   |
| देना हितकर नहीं है, अत: उचित नहीं है। यह तो उसके              | और आगे भी करते रहेंगे—यह विश्वास रखें तो निश्चय           |
| साथ वैर करना है। जिनके पास ये सामग्रियाँ हैं, उनको            | ही हम निहाल हो जायँगे। हरि: ॐ तत्सत्।                     |
|                                                               |                                                           |

### हम विशुद्ध भारतीय बनें

यहाँकी भाषा संस्कृत है। संस्कृतसे ही प्राय: सभी

और हिन्दीमें सब विषयोंका अध्ययन करें। संस्कृत और

जो एक चाल चल रही है, उसे मिटाइये। अपनी भाषाको

पढ़ने-पढ़ानेवालोंको विदेशी भाषाओंसे अधिक गौरवकी

दृष्टिसे देखिये। अपने दैनिक व्यवहार, बोल-चाल,

व्याख्यान, पत्र-व्यवहार हिन्दीमें कीजिये; पुस्तकें-कविताएँ

हिन्दीमें ही लिखिये। भाषा अपनी राष्ट्रियताकी सबसे बड़ी

चाहिये। मुझे दु:ख है कि आज जो विधान बना है, वह

इंग्लैण्ड-अमेरिकाका उच्छिष्ट है। उसमें भारतीयता नहीं।

हमें अपना निजी विधान पुन: बनाना है, उसमें भारतीयताको

नहीं मानते। भारतको हमने माताका रूप दिया है।

हिमालय उसका सिर है; कन्याकुमारी, मलयालम दक्षिणके देश उसके पैर हैं; उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, सिन्धु

उसके चार हाथ हैं; ऐसी हमारी भारतमाता है। हमारी

भारतमाताके अंगोंका खण्ड कर दिया गया है। हमें

सम्प्रदाय, सभी वर्ग, सभी दल गौको सदासे अवध्या मानते

गौकी मान्यता हमारी संस्कृतिका आधार है। सभी

पुन: अपनी खण्डित माताको अखण्डित करना है।

हमारा विधान वेद-शास्त्र-स्मृतियोंके आधारपर होना

भारतको एक निर्जीव भूमिका टुकड़ा

निधि है, राष्ट्रियताका प्राण है।

( गोलोकवासी सन्त पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज )

[ श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराजका आलेख स्वतन्त्रताप्राप्तिके बादके वर्षमें कल्याणमें प्रकाशित हुआ

था। स्वतन्त्रताके हीरक जयन्ती-वर्ष-महोत्सवकी वेलामें हमें आत्मनिरीक्षणकी प्रेरणा प्राप्त हो—इस

*दृष्टिसे इन सन्त-वचनोंकी सार्थकता है।*—सम्पादक ]

भारत देश स्वतन्त्र हो गया है। स्वतन्त्र देशके इतने

चिह्न हैं—(१) उस देशकी प्राचीन परम्परा, (२) उस

भारतीय भाषाओंकी उत्पत्ति है। मूल उद्गम संस्कृत है। हिन्दी संस्कृतकी पुत्री है। अतः आप जहाँतक हो संस्कृत

देशकी विशेष संस्कृति—धर्म, (३) उस देशकी अपनी

भाषा, (४) उस देशका अपना निजी विधान और (५)

हिन्दीके अध्यापक तथा छात्रोंको हेयकी दुष्टिसे देखनेकी

अपनी मातुभूमिकी एक विशिष्ट पूजा। स्वतन्त्र देशोंमें ये

सब निजी परम्पराएँ होती हैं। मुझे अत्यन्त दु:खके साथ

कहना पड़ता है कि हम कहनेको तो स्वतन्त्र हो गये हैं, किंतु

हमारी मानसिक दासता अभी नहीं गयी है। हम अभीतक

पाश्चात्य परम्पराकी नकल करते हैं। हमारे देशकी परम्परा है गुरु-शिष्यका सौहार्द-

आदर। हमारे देशकी परम्परा यह है कि हमारे सभी कार्य भगवान्को लक्ष्य करके ही हों। आज हममें

अनेक त्रुटियाँ आ गयी हैं। भारतीयोंमें गुरु-शिष्य-सम्बन्ध भारतीय नहीं रहा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि

आप, आस्तिकता, जो हमारे देशका प्राण है, उसे न भुलायें। करने-करानेवाले भगवान् ही हैं, आप भगवान्को

न भूलें। भगवान् तर्ककी वस्तु नहीं, यह तो श्रद्धाकी वस्तु है। इसीलिये वेदोंमें बार-बार कहा है-श्रद्धा

करो, श्रद्धा करो। भारत धर्मप्रधान देश है। भारतकी सिद्धि इसलिये नहीं है कि हमारे यहाँ मशीनें हैं, कारखाने हैं। हमारे देशका गौरव धर्मके कारण है,

अतः आप धर्मको न भूलें। भारतीय संस्कृति कहो, भारतीय धर्म कहो, दोनों एक ही बात है। हिन्दू-

धर्मको छोडकर हिन्द्-संस्कृतिके नामसे जो नर्तिकयों और गायक-गायिकाओंके विशिष्ट मण्डल भेजे जाते

हैं, यह हमारी संस्कृतिका उपहास है। हमारी संस्कृति

तो धर्ममें सन्निहित है। नृत्य, वाद्य और गान-यह भी

भारतकी विशेष धार्मिक पद्धति है, किंतु नाचना-गाना ही हमारी संस्कृति नहीं है। अत: आप धर्मको न

भूलें, अपनी धार्मिक भावनाओंकी अवहेलना न करें।

रहे हैं। हमें देशसे गोवधको, सर्वथा प्राणोंकी बाजी लगाकर

बन्द कराना है।

लाना है।

परमिपता परमात्माके पाद-पद्मोंमें मेरी यही प्रार्थना है

कि हमें विशुद्ध भारतीय बनायें। धर्मके प्रति आस्था हो। मंगलमय भगवान् हमारा सर्वत्र मंगल करें।

सच्ची मनुष्यता संख्या १० ] सच्ची मनुष्यता साधकोंके प्रति-(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) अपने सुखसे सुखी होना और अपने दु:खसे दुखी या बहन हो, बालक हो या जवान हो, धनी हो या निर्धन होना-यह पशुता है तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना हो। सांसारिक वस्तुओंमें किसीको अधिकार मिला है, और दूसरेके दु:खसे दुखी होना—यह मनुष्यता है। अत: किसीको नहीं मिला है; परंतु हृदयसे सबका हित चाहनेका जबतक दूसरेके सुखसे सुखी होने और दूसरेके दु:खसे अधिकार सबको मिला है। इस अधिकारसे कोई भी दुखी होनेका स्वभाव नहीं बन जाता, तबतक वह मनुष्य वंचित नहीं है। कहलानेके योग्य नहीं है। वह आकृतिसे चाहे मनुष्य जो अपनी शक्तिके अनुसार दूसरोंका भला करता है, दीखे, पर वास्तवमें मनुष्य नहीं है। जबतक स्वयंके उसका भला भगवान् अपनी शक्तिके अनुसार करते हैं। वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, तो भगवान् भी अपनी सुखसे सुखी और स्वयंके दु:खसे दुखी होंगे, तबतक मनुष्यता नहीं आयेगी। पूरी शक्ति लगा देते हैं। जब भगवान् अपनी शक्ति लगा जो अपने सुखके लिये दूसरोंकी हानि करता है, वह देंगे, तब वह दुखी कैसे रहेगा? उसे कोई दुखी कर ही मनुष्य कहलानेके योग्य नहीं है। मनुष्य वही होता है, जो नहीं सकता। वह भगवान्को प्राप्त हो जाता है—'ते स्वार्थका त्याग करके दूसरेका हित करे, कम-से-कम प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः' (गीता १२।४)। दूसरेकी हानि न करे। अत: यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे द्वारा किसीको किंचिन्मात्र भी दु:ख न हो। दूसरोंका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्॥ 'सब सुखी हो जायँ, सब नीरोग हो जायँ, सबके दु:ख कैसे मिटे-इससे भी आगे दूसरोंके हितकी दृष्टि रखो कि दूसरोंका हित कैसे हो ? प्राणिमात्रके हितमें रित आनन्द-मंगल हो, कभी किसीको किंचिन्मात्र भी कष्ट हो—'सर्वभूतिहते रताः' (गीता ५।२५; १२।४)। न हो'-यह जिसका भाव बन जाय, वही मनुष्य दूसरोंका हित कितना करना है, कितना नहीं करना है— कहलानेके योग्य है। जबतक वह दूसरेके दु:खसे दुखी इसकी आवश्यकता ही नहीं। हमारे पास जितनी सामर्थ्य नहीं होता, तबतक वह मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं है। है, जितनी योग्यता है, जितनी सामग्री है, उसीको दूसरोंके दूसरी एक और बात है—जो दूसरोंके दु:खसे दुखी होता है, उसे अपने दु:खसे दुखी नहीं होना पड़ता। आपलोग हितमें लगाना है, उतनी ही हमारी जिम्मेवारी है। सबको ध्यान दें, अपने दु:खसे दुखी उसीको होना पड़ता है, जो सुखी बना दे—यह किसी मनुष्यकी शक्ति नहीं है। यह इतनी कठिन बात है कि दुनियाके सब-के-सब आदमी दूसरोंके दु:खसे दुखी नहीं होता और दूसरोंके सुखसे मिलकर यदि एक आदमीको भी सुख पहुँचानेकी चेष्टा सुखी नहीं होता। वही संग्रही बनता है और अपने करें, तो भी उसे सुखी नहीं कर सकते। कारण कि उसमें सुखका भोगी बनता है। उसे सुखका अभाव रहता है, जो धनकी, भोगोंकी, मानकी, बड़ाईकी, आरामकी कमी रहती है; परंतु जो दूसरेके सुखसे सुखी होता है, लालसा है, वह ज्यों-ज्यों धन, भोग आदि मिलेंगे, त्यों-उसे सुखकी कमी रहती ही नहीं। कमी कैसे नहीं रहती? ही-त्यों अधिक बढ़ती जायगी—'जिमि प्रतिलाभ लोभ कि उसे अपने सुखभोगकी इच्छा ही नहीं रहती। अधिकार्ड।'अधिक-से-अधिक धन आदि मिलनेपर भी संग्रह करना और भोग भोगना—ये दोनों परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें बाधक हैं। रुपये-पैसे मेरे पास वह तृप्त नहीं हो सकता। जब सम्पूर्ण दुनिया मिलकर भी आ जायँ, सामग्री मुझे मिल जाय, भोग मैं भोग लूँ —यह एक आदमीको सुखी नहीं कर सकती, तो एक आदमी जो भीतरकी लालसा है, यह परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं दुनियाके दु:खको दूर कैसे करेगा? परंतु 'दूसरेको सुख होने देती। कारण कि संग्रह करेगा तो शरीरसे ही करेगा कैसे हो'—यह भाव सब बना सकते हैं, चाहे वह भाई हो

िभाग ९५ होता है, उसमें राजसी और तामसीपना होता है। दूसरोंके और सुख भोगेगा तो शरीरसे ही भोगेगा। अत: इस हाड़-मांसके पुतलेमें लिप्त रहनेसे, इसकी गुलामी रहनेसे सुखमें जो सुख होता है, वह सुख संग्रहमें और भोगोंमें चिन्मय तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी; परंतु दूसरोंके सुखमें परिणत नहीं होता। उस सुखमें बड़ा भारी आनन्द होता है। सुखी होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा और दूसरोंके दु:खमें जिसका दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव है, वह दुखी होनेसे अपने लिये संग्रह करनेकी इच्छा नहीं रहती। दूसरोंको दुखी देखकर आप सुख भोग ले-यह हो ही दूसरोंके दु:खमें दुखी होनेसे उसका दु:ख दूर नहीं सकता। पड़ोसमें रहनेवालोंको अन्न न मिले और करनेका विचार होगा। जैसे अपना दु:ख दूर करनेके हम बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाकर खायें-यह अच्छे लिये हम पैसे खर्च कर देते हैं, ऐसे ही दूसरेका दु:ख हृदयवालोंसे नहीं होगा। उन्हें भोजन अच्छा ही नहीं दूर करनेके लिये हम पैसे खर्च कर देंगे। हम अधिक लगेगा; परंतु जिनका स्वभाव दूसरोंको दु:ख देनेका है, संग्रह नहीं कर सकेंगे। यदि संग्रह अधिक हो भी वे दूसरोंके दु:खसे क्या दुखी होंगे ? वे तो दूसरोंका दु:ख जायगा, तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा कि यह तो देखकर सुखी होते हैं। जो अपने सुखके लिये दूसरोंको सबकी वस्तु है। इसीलिये भागवतमें आया है— दुखी बना देते हैं, अपने मानके लिये दूसरोंका अपमान करते हैं, अपनी प्रशंसाके लिये दूसरोंकी निन्दा करते हैं, यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्। अपने पदके लिये दूसरोंको पदच्युत करते हैं, वे मनुष्य अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥ कहलानेयोग्य भी नहीं हैं, मनुष्य तो हैं ही नहीं। वे तो (७।१४।८) 'जितनेसे पेट भर जाय, उतनी ही वस्तु मनुष्यकी है। पशु हैं। पशु भी ऐसे निकम्मे कि न सींग हैं, न पूँछ है। अभिप्राय यह है कि जितनेसे भूख मिट जाय, उतना अन्न; जिसके सींग और पूँछ न हो, वह भद्दा पशु होता है। जितनेसे प्यास मिट जाय, उतना जल; जितनेसे शरीरका उनका ढाँचा तो मनुष्यका है, पर स्वभाव पशुका है। पशु-पक्षी तो अपने पापोंका फल भोगकर शुद्ध होते हैं, निर्वाह हो जाय, उतना कपड़ा और मकान—यह अपना है। इसके सिवाय अधिक अन्न है, जल है, वस्त्र है, पर दूसरोंको दु:ख देनेवाले नये-नये पाप करके नरकोंका मकान है, निर्वाहकी अधिक सामग्री है, उसे जो अपना रास्ता तैयार करते हैं। रामायणमें आया है— मानता है—अपना अधिकार जमाता है, वह चोर है, उसे बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देइ बिधाता।। दण्ड मिलेगा। वह कहता है कि हम किसीसे लाये नहीं, (मानस ५।४५।४) यह तो हमारी है। पर वह हमारी कैसे ? क्योंकि जब जन्मे, 'अपने सुखसे सुखी और अपने दु:खसे दुखी होना दुष्टता है। नरकोंमें निवास भले ही हो जाय, पर ऐसे तब एक धागा साथ लाये नहीं और जब मरेंगे, तब एक कौडी साथ जायगी नहीं। अत: हमारे पास जो अधिक दुष्टोंका संग विधाता न दे।' नरकोंमें जितना निवास सामग्री है, वह उसकी है, जिसके पास उस सामग्रीका होगा, जितना नरक भोगेंगे, उतने हमारे पाप कट जायँगे अभाव है। जो दूसरोंके दु:खसे दुखी होता है, वह अपने और हम शुद्ध हो जायँगे; परंतु ऐसे दुष्टोंका संग करनेसे सुखके लिये भोग और संग्रहकी इच्छा नहीं करता। उसमें नये-नये नरक भोगने पड़ेंगे। करुणाका, दयाका भाव पैदा होता है। करुणामें जो रस है, पश् दूसरोंको दु:ख देनेपर भी पापके भागी नहीं आनन्द है, वह भोगोंमें नहीं है। बनते; क्योंकि पाप-पुण्यका विधान मनुष्यके लिये ही है। यह जो आप संग्रह करते हैं, इसका अर्थ है— पशु-पक्षी दु:ख देते हैं तो अपने खानेके लिये देते हैं। निर्दयता, भीतरमें दया नहीं है। जहाँ दया होती है, वहाँ वे खा लेंगे तो फिर आपको तंग नहीं करेंगे। वे अपने अपने सुखके लिये संग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुखभोगके लिये, संग्रहके लिये आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसे ऐसे ही आनन्द आता है। संग्रहमें जो सुख कष्ट नहीं देंगे, परंतु मनुष्य लाखों-करोडों रुपये कमा

संख्या १० ] लेगा, तो भी दूसरोंको दु:ख देगा और दु:ख देकर अपना नरकोंमें ले जाता है। पशुका अन्त:करण ऐसा मैला नहीं होता। पशु भोगयोनि है, कर्मयोनि नहीं है। वह धन बढ़ाना चाहेगा, अपना सुख बढ़ाना चाहेगा। अतः वह मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं है। वह तो पशुओंसे और अपने सुखके लिये दूसरोंको दु:ख नहीं देता। वह किसी नरकोंके कीडोंसे भी नीचा है! मनुष्य-जीवन मिला है प्राणीको मारकर खा जाता है तो केवल आहार करता है, सुख नहीं भोगता; परंतु मनुष्य शौकसे अच्छी-अच्छी शुद्ध होनेके लिये, निर्मल होनेके लिये, परंतु जो दूसरोंको दु:ख देते हैं, वे पाप कमाते हैं, जिसका परिणाम बहुत वस्तुएँ बनाकर खाता है, उसमें स्वादका सुख लेता है भयंकर होगा। तो वह पाप करता है। अत: दूसरोंके सुखसे सुखी होना जिसके अन्त:करणमें दूसरोंको सुखी देखकर प्रसन्नता और दूसरोंके दु:खसे दुखी होना ही सच्ची मनुष्यता है। और दूसरोंको दुखी देखकर करुणा पैदा नहीं होती, मनुष्यमात्रको अपने भीतर हरदम यह भाव रखना चाहिये उसका अन्त:करण मैला होता है। मैला अन्त:करण कि सब सुखी कैसे हों? उनका दु:ख कैसे मिटे? उधार कहानी-( श्रीशिवभगवानजी पारीक ) बाहर बारिश हो रही थी, तभी टीचरने बच्चोंसे हूँ। ताकि मैं अच्छेसे पढ़ सकूँ, बड़ा आदमी बन सकूँ, पूछा—अगर तुम सभीको १००-१०० रुपये दिये जायँ तो और माँको सारे सुख दे सकूँ। तुम सब क्या-क्या खरीदोगे? टीचर-बेटा! तेरी सोच ही तेरी कमाई है। ये १०० किसीने कहा—मैं वीडियो गेम खरीदुँगा। रुपये मेरे वादेके अनुसार और ये १०० रुपये और उधार किसीने कहा—मैं क्रिकेटका बैट खरीदुँगा। दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना और मेरी किसीने कहा-मैं अपने लिये प्यारी-सी गुड़िया इच्छा है, तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सरपर हाथ फेरते समय मैं धन्य हो जाऊँ। खरीदुँगी। तो, किसीने कहा—मैं बहुत-सी चाकलेट्स खरीदूँगी। २० वर्ष बादः बाहर बारिश हो रही है, और अन्दर एक बच्चा कुछ सोचमें डूबा हुआ था। क्लास चल रही है। अचानक स्कूलके आगे जिला कलेक्टरकी टीचरने उससे पूछा-तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बत्तीवाली गाड़ी आकर रुकती है। स्कूल स्टॉफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूलमें सन्नाटा छा जाता है। मगर ये क्या ? खरीदोगे? बच्चा बोला-टीचरजी, मेरी माँको थोड़ा कम जिला कलक्टर एक वृद्ध टीचरके पैरोंमें गिर जाते दिखायी देता है, तो मैं अपनी मॉॅंके लिये एक चश्मा हैं, और कहते हैं—सर! मैं उधारके १०० रुपये लौटाने खरीदुँगा। आया हूँ। पूरा स्कूल स्टॉफ स्तब्ध! टीचरने पूछा-तुम्हारी माँके लिये चश्मा तो तुम्हारे वृद्ध टीचर झुके हुए नौजवान कलेक्टरको उठाकर पापा भी खरीद सकते हैं, तुम्हें अपने लिये क्या कुछ नहीं भुजाओंमें कस लेता है, और रो पड़ता है! खरीदना ? दोस्तो— बच्चेने जो जवाब दिया, उससे टीचरका भी गला भर मशहर हो, मगरूर मत आया। साधारण हो, कमजोर मत बनना बच्चेने कहा-सर! मेरे पिताजी अब इस दुनियामें बदलते देर नहीं लगतीः वक्त नहीं हैं, मेरी माँ लोगोंके कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं, फ़कीर, और और कम दिखायी देनेकी वजहसे वे ठीकसे कपडे नहीं बनते, देर नहीं शहंशाह सिल पाती हैं, इसीलिये मैं अपनी माँको चश्मा देना चाहता [ प्रेषक—श्रीरामजी पारीक ]

'जीवन सफल ही नहीं—सार्थक भी हो'

### ( श्रीविष्णुप्रकाशजी बड़ाया, एम०ए०, एम०एड० )

परिवारमें जन्म लेकर व्यक्ति धीरे-धीरे बृहत् इकाई जीवनको अधुरा ही समझें।

समाजका अंग कहलाता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे वह (२) सार्थक जीवनकी संकल्पना—ज्ञानीजन समाजके अनुसार ढलता रहता है। उसके व्यक्तित्व एवं कहते हैं कि हमारा जीवन दूसरोंके लिये भी उपयोगी

कृतित्वमें निखार आने लगता है। समाज इस अवस्थाका

आकलन करने लगता है। हम यह न भूलें कि और परोपकारमें भी लगें। इसके बिना जीवन सार्थक

पारिवारिक दायित्वके साथ-ही-साथ हमारा सामाजिक

दायित्व भी होता है। भौतिक सुख-सुविधाएँ एवं

उपलब्धियाँ प्राप्तकर अपने-आपको सफल मान लेना

जीवनमें एकांगी पक्ष है। अपने राष्ट्रके प्रति भी हमारा

कर्तव्य होता है। यह दायित्व-बोध ही हमें कर्तव्य-

पालनके लिये सदैव प्रेरित करता है। कर्तव्यपालन तभी

सम्भव हो पाता है, जब हमारा चिन्तन और मनन इस ओर उन्मुख होता भी रहे। इन्हीं संकल्पनाओंको सजीव करनेके लिये कवि गोपालदास 'नीरज'का संदेश है—

छिप-छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से, जीवन नहीं मरा करता है।।

लाख करे कोशिश पतझड़ पर, उपवन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से, बचपन नहीं मरा करता है।। कविका आशय है—जिन्दगी जिन्दादिलीका

नाम है। जो जिन्दादिल है, उसे ही जीनेका अधिकार है। उक्त चिन्तनको हम तीन आयामोंमें देखते हैं-

(१) सफल जीवन, (२) सार्थक जीवन, (३) सन्तुलित जीवन।

(१) सफल जीवनकी संकल्पना—विद्यार्थी

किसी परीक्षामें ९० प्रतिशत या १०० प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है। वरीयता सूचीमें नाम आ जानेपर किसी

प्रतियोगितामें विजयी हो जाता है। किसी साक्षात्कारमें चयन हो जानेपर अच्छा पद प्राप्त कर लेता है। पुरस्कार

प्राप्त करनेपर पीठ थपथपायी जाती है। सफलताके अनेक मापदण्ड हैं। ध्यान रहे कि यह सफलता हमारे

व्यक्तिगत लाभके लिये ही है, जिससे हमें पद-प्रतिष्ठा

और धनराशिमात्र मिल जाती है। किंतु हमारे समाजकी भी हमसे अनेक अपेक्षाएँ होती ही हैं। विद्वज्जन कहते

हैं कि व्यक्तिगत सफलताके पश्चात् हमें आगे भी

होना ही चाहिये। यह तभी सम्भव होगा, जब हम सेवा नहीं होगा। महर्षि वेदव्यासजीका सन्देश है—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥

सार यह है कि जीवन परोपकारके लिये हो। परोपकारकी परम्परागत सोचको नयी दृष्टिसे देखते हुए कवि श्रीरामनरेश त्रिपाठीका कथन है—

ना मन्दिर में, ना मस्जिद में, ना गिरिजे के आस-पास में। खोज ले कोई राम मिलेंगे, दीन जनों की भूख-प्यास में॥ इसी परिप्रेक्ष्यमें स्वामी विवेकानन्दजीका संदेश

है—'हमारा एकमात्र जाग्रत् देवता हमारा भारत है। इस विराट्की पूजा ही हमारी मुख्य पूजा समझें। सबसे पहले जिस देवताकी पूजा करेंगे, वह है हमारा भारतवासी।

अनपढ और निर्धन देशवासी ही हमारे ईश्वर हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे ही कहा गया है— 'नर सेवा–नारायण सेवा'। अत: हम स्वयं विचार करें

कि जीवन सार्थक बनानेके लिये हमारा दायित्व क्या है और उसका निर्वहन कैसे होगा? (३) **सन्तुलित जीवन**—सन्तुलित जीवनसे आशय

है—हमारा आदान-प्रदान सन्तुलित हो। आदानका अर्थ है, प्राप्त कर लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना और प्रदानसे आशय है, देते रहना। मनुष्यका स्वभाव है कि

वह अधिकाधिक लेना चाहता है, परंतु सन्तोंका निष्कर्ष है— जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जायेगा कोई, राज कह सकता नहीं॥

अत: ध्यान रहे कि हमारे धन-सम्पत्ति, सारे वैभव, भौतिक सुख-सुविधाएँ जो आज हमें प्राप्त हैं, वे कल

हमारे पास रहेंगी या नहीं, इसके लिये विधिका विधान तय करता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि जो संग्रह हमने

भाग ९५

कर लिया है, उसमेंसे दूसरोंको भी देते रहें। उनको भी सोचना चाहिये, तभी जीवन सार्थक है, अन्यथा हम सहभागी बनायें। यही है प्रदानका भाव। अत: आदान-

'ईश्वरकी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर रहती है' संख्या १० ] मनष्य क्या करे और कैसे करे। प्रदानमें न्यायोचित संतुलन बिठायें। दीन-दुखी, निर्धन, भुखे, अभावग्रस्त सब आपको निहार रहे हैं। सन्तोंका किसी शायरने कहा है-संदेश है 'बाँटके खाय-बैकुण्ठमें जाय।' निर्णय हमें त् करता वही है जो तू चाहता है, ही करना है। अपने ज्ञान-कौशल, अपनी योजक बुद्धि पर होता वही है जो मैं चाहता आदिके द्वारा दूसरोंकी सेवा कर सकें। सामर्थ्यवान् लोग वही जो मैं चाहता योजनापूर्वक दूसरोंको ऊँचा उठानेका प्रयास करें। ऐसा होगा वही जो तु चाहता करनेपर हमें आत्मसन्तुष्टि होगी, तभी जीवनका सार्थक इसी भावको समझानेके लिये फिर कहा है-सारे जहाँ के मालिक, तेरा ही आसरा है। होना समझा जायगा। निष्कर्ष यह है कि हमारे देशमें महापुरुषोंकी यह राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। ज्ञानीजन फिर कहते हैं कि यदि अब भी हमने गौरवमयी परम्परा रही है। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमिकी सेवामें अर्पण कर दिया और भाव रहा है-ध्यान नहीं दिया और समय टालते ही चले गये, तो जो जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, माँगें मातृभूमिसे यह वर। स्थिति होगी, उसे भी समझ सकें। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें॥ है होती सुबह शाम होती है, यह गौरवमयी परम्परा नयी पीढीमें सजीव रह ही जिन्दगी तमाम होती सके—यह तभी सम्भव है, जब हम अपने-आपको अत: हम स्वयं निर्णय करें कि जीवनको सफलताके तिल-तिलकर मातृभूमिकी सेवामें अर्पण कर दें। केवल पश्चात् सार्थक बना सकनेके लिये क्या करें? यदि किमयाँ ही निकालते न रहें, गरीबी है, भुखमरी है कहते जीवन सार्थक नहीं हो सका, तो संसारमें आना और चले ही न रहें, वरन सोचें कि अब हमारा कर्तव्य क्या है? जाना मात्र एक श्रम ही होगा। संकल्प लेकर जीवन किसी शायरने कहा है-जियें और साध्यके लिये साधनोंको समर्पित कर दें। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्तका खरा-खरा संदेश है-हमने माना कि देश में अन्धकार घना है। यही पशु-प्रवृत्ति है कि आप-आप ही चरे। पर यह बतायें कि क्या आपको दीपक जलाना मना है।। गीता-प्रसंगमें भगवान्ने हमें समझा दिया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे॥

'ईश्वरकी दृष्टि सदैव तुम्हारे ऊपर रहती है'

## ( श्रीअर्जुनलालजी बन्सल )

प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानन्दजी महाराज जन्मसे ही नेत्र-विहीन थे, वे भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त थे, इन्होंने मानव-सेवा-संघकी स्थापनाकर समाजके भूले-भटके युवकोंको सही दिशा प्रदान की थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्योंसे वृन्दावनमें श्रीबाँकेबिहारीजीके दर्शन करानेकी इच्छा प्रकट की।शिष्य उनकी इच्छा पूर्ण करनेके

लिये श्रीबिहारीजीके मन्दिरमें पहुँच गये।मन्दिरके प्रांगणमें भारी भीड़ थी।उसी भीड़के बीचसे झुँझलाहटभरे स्वरमें कोई व्यक्ति चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था, अन्धे आदमीको यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता थी, जबिक वह

भगवान्को देख नहीं सकता, दूसरेने कहा, इसने यहाँ आकर भीड़ ही बढ़ाई है, तीसरेने कहा, अच्छा होता यदि ये अपने घरपर ही रहते। इतना सुनकर स्वामीजीका हृदय चीत्कार कर उठा। वे कहने लगे, आप सत्य कह रहे हैं, मैं

अन्धा ही हूँ, परंतु मेरा भगवान् तो अन्धा नहीं है, वह निश्चय ही मुझे देख रहा है। मेरे प्रिय बच्चो, भगवान्के प्रति श्रद्धा होनी चाहिये, वह सर्वज्ञ है। वह पल-प्रतिपल तुम्हारे भावोंसे परिचित रहता है। सन्तके मुखसे ऐसे प्रिय वचन सुनकर वे युवक उनके चरणोंमें गिर पड़े और अपने वचनोंके प्रति क्षमा-याचना करने लगे।

सुखकी खोजमें ( श्रीरूपचन्दजी शर्मा ) हरेक प्राणी सुख चाहता है। भले ही वह इस रहती है, तबतक समझना कि वह बन्धनमें है। सांसारिक भावको प्रकाशित न करे, पर मनमें सुख पानेकी इच्छा इच्छाओंके छूटनेसे मनुष्य मुक्तात्मा हो जाता है। बनी रहती है। अनुकूल समय आनेपर वह इसे पानेके सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता लिये जागरूक होकर कोशिश करने लगता है। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। सुखका सम्बन्ध मनोविज्ञानसे है। इसकी सीमा करोमीति वृथाभिमानः अहं व्यापक है। इसकी अनुभूति कई प्रकारसे होती है। स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः॥ इन्द्रियोंके सुखके लिये मनुष्यकी आँखें चाहती हैं कि (अध्यात्मरामायण २।६।६) सुन्दर दृश्य देखें, कानकी रुचि मधुर गीत सुननेमें है। सुख और दु:खको देनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो यह कहता है कि मैंने उसको मजा चखा जिह्वाको स्वाद चाहिये। नाककी रुचि सुगन्धमें है। कुछ लोग मादक वस्तुओंके प्रयोगमें सुखका अनुभव दिया, वह दुर्बुद्धि है। जो अपनेको सुख-दु:ख देनेवाला करते हैं। कुछ लोग वातानुकूलित वातावरणमें पड़े रहनेमें मानता है, वह भी झूठा अभिमान है। वास्तविकता और कुछ बिस्तरपर आराम करनेमें अपनेको सुखी मानते यह है कि हरेक मनुष्य कर्मके सूत्रमें बँधा हुआ है और कर्म भोगे बिना कभी खतम नहीं होते। गोस्वामी हैं। मनुष्यकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। भव्य मकान बनानेसे, बहुमूल्य वाहन खरीदनेसे, नौकरी पाकर उच्च तुलसीदासजी कहते हैं— पदपर प्रतिष्ठित होकर भी उसको जिस सुखकी अनुभूति काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता॥ होती है, वह क्षणिक है, अस्थायी और नश्वर है। (रा०च०मा० २।१२।४) जो भी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओंको पाकर सुखी आगे चलकर गोस्वामीजी कहते हैं-होना चाहता है, उसे कभी सच्चा स्थायी सुख नहीं करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जसकरइसो तसफलु चाखा॥ मिलता। हम सभी माया–मोहमें पड़े हैं। हमारा चिन्तन— पुण्य कर्मोंसे सुख और पापकर्मोंसे दु:खका प्राप्त होना स्वाभाविक है। सुख पानेके उपक्रममें दु:ख मिलता दारेषु धनेषु चिन्तयेत्। —पुत्र, पत्नी और धनकी चिन्तामें डूबा रहता है है। दु:ख बिना प्रयत्न किये ही मिलता है। इसी प्रकार सुख भी प्रारब्धके अनुसार बिना प्रयत्नके मिलता है। सुख-और ऐसा व्यक्ति परम शान्तिको नहीं पा सकता। दु:खका चक्र हर व्यक्तिके जीवनमें चलता रहता है। चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा। जिस व्यक्तिको परिवार, धन और सम्पत्तिकी अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। समस्त कर्म चाहे शुभ हों या अशुभ हों, अवश्य चिन्ता लगी रहती है, उसको न सुख मिलता है, न रातको नींद ही आती है। ही भोगने पड़ते हैं। यहाँ यह कहना उचित ही होगा स्वामी रामसुखदासजी कहते हैं—'संसारका आकर्षण कि बुरे कर्मोंका नाश तीन प्रकारसे होता है-मिटानेका उपाय है—दूसरोंको सुख देना। दूसरेको सुख १-प्रायश्चित्तके द्वारा, २-भोगनेसे और ३-देनेसे अपने सुखकी वृत्ति मिट जाती है।' भगवत्कृपाजनित ज्ञान अथवा भक्तिसे। जो लोग भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, सारा खेल मनका है। अशान्तस्य कुतः सुखम्? उनकी बुद्धि मलिन है। ऐसी बुद्धिमें आत्माका सुख नहीं जबतक मन अशान्त है, तबतक जीव सुखी नहीं आता। उनकी श्रद्धा नहीं टिकती। रहता। ऋषि-मुनियोंका कहना है कि यदि स्थायी सुख मनुष्यके मनमें जबतक संसारकी कोई भी इच्छा और शान्ति चाहते हो तो प्रभुकी शरणमें जाओ।

महर्षि वाल्मीकि संख्या १० ] वाल्मीकि-जयन्तीपर विशेष-महर्षि वाल्मीकि (प्रो० श्रीप्रभुनाथजी द्विवेदी) वन्दे प्राचेतसं नित्यं वाल्मीकिं मुनिपुंगवम्। रत्नाकरने कहा कि यह तो मुझे नहीं मालूम। तुम लोग रुको, मैं अपने परिवारसे पूछकर बताता हूँ। ऐसा निर्ममे रामकाव्यं यः सीतायाश्चरितं महत्॥ कहकर और उन लोगोंको बाँधकर (कि कहीं वे लोग पात्रीभूय स्वयं तत्र गर्भाङ्करं ररक्ष सः। रामान्वयस्य सीतायां महात्मा समुदारधीः॥ भाग न जायँ) वे अपने परिवारसे उस प्रश्नका उत्तर तपःस्वाध्यायनिरतो धर्मनिष्ठः शुचिव्रतः। पूछने चले गये। परिवारवालोंने कहा कि हमारे पालनका दायित्व आपपर है। आप इसे कैसे करते हैं-इससे हमें रम्यं रामायणं कृत्वा यशो लेभे सनातनम्॥ महर्षि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत साहित्यके कोई मतलब नहीं। आपके द्वारा किये गये पाप या आदिकवि हैं और उनके द्वारा प्रणीत रामायण संस्कृतका पुण्यसे हमें कुछ भी लेना-देना नहीं है। पापका भागी आदिकाव्य माना जाता है। आर्ष (ऋषिप्रणीत) महाकाव्योंमें हम क्यों बनें? रत्नाकरकी आँखें खुल गयीं। वह भागा-भागा उन संन्यासियोंके पास आया और उनके रामायणको गणना प्रथम स्थानीय है। महर्षि वाल्मीकि उन विश्वकवियोंमें अग्रणी हैं, जिनकी कविता एक बन्धन खोलकर पैरोंमें गिर पड़ा, आर्तस्वरमें बोला-देश-विशेषके ही मनुष्योंका मंगल-विधान नहीं करती 'मेरा उद्धार कीजिये। मैंने बहुत पाप किये हैं।' और न ही किसी कालविशेषके प्राणियोंका मनोरंजन संन्यासियोंने उसे करुणापूर्वक उठाया और उपदेश करती है। रामायण सार्वदेशिक और सर्वकालिक है। वह दिया—'राम-राम जपो।' किंतु हीनवृत्तिका होनेके कारण वह 'राम-राम'का उच्चारण न कर सका। तब उन्होंने चिरपुराण है और चिरनृतन भी। रामायण एक धर्मशास्त्र उसे 'मरा-मरा' कहनेका उपदेश दिया। यह उच्चारण है, महाकाव्य है और एक इतिहासग्रन्थ भी है। ऐसे पवित्र और महनीय ग्रन्थके प्रणेता महर्षि वाल्मीकिके उसके लिये सहज था। उसने निरन्तर 'मरा-मरा'का उच्चारण आरम्भ किया, निरन्तर गतिसे उच्चारण करने भौतिक परिचयसे हम प्राय: अनिभज्ञ हैं। हमें उनके स्थितिकालका ज्ञानमात्र इतना ही है कि वे त्रेतायुगमें पर 'मरा', 'राम' ही हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदासने अवस्थित थे और भगवान् रामके समकालिक थे। उनका इसी ओर संकेत किया है— कोई एक नियत वासस्थान (आश्रम) नहीं था, अपितु उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ अनेक वाल्मीकि-आश्रमोंका उल्लेख हमें प्राचीन ग्रन्थोंमें संन्यासीगण उपदेश देकर चले गये और इधर वह प्राप्त होता है। लुटेरा रत्नाकर परिवारका माया-मोह छोड़कर, एक महर्षि वाल्मीकिके आरम्भिक जीवनके सम्बन्धमें आसनसे बैठकर 'मरा-मरा' अर्थात् 'राम-राम'का निरन्तर एक किंवदन्ती बहुत प्रसिद्ध है। ये वनप्रान्तमें निवास जप करते हुए एकाग्रचित्तताके कारण समाधिस्थ हो करनेवाले एक लुटेरे थे। यात्रियोंको लूटकर जो धन गया। उसे जडवत् पृथ्वीपर बैठे हुए पाकर दीमकोंने प्राप्त करते थे, उसीसे अपने परिवारका भरण-पोषण अपनी बाँबीकी मिट्टीसे ढँक दिया। सिद्ध होकर करते थे। उनका नाम 'रत्नाकर' कहा जाता है। एक समाधिसे उठनेपर उसने अपनेको दीमकोंद्वारा मिट्टीसे दिन क्रूर रत्नाकरने कुछ संन्यासियोंको लूटनेकी नीयतसे ढँका हुआ पाया। फिर तो वही महर्षि वाल्मीकिके पकड़ा। संन्यासियोंने कहा—'अरे भले आदमी, हमारे नामसे प्रसिद्ध हुआ (वाल्मीकिका अर्थ होता है पास तो कोई धन-दौलत नहीं है, किंतु यह बताओ कि दीमकोंकी बाँबी या मिट्टीका ढेर)। जिस पापकर्मके द्वारा तुम अपने परिवारका पोषण करते महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण-कुलोत्पन्न थे। युवावस्थामें हो, क्या वे तुम्हारे इस पापके भागी होंगे?' कुसंगतिमें पड़ जानेसे बर्बर लुटेरे हो गये थे, किंतु

भाग ९५ गुणोंसे युक्त) व्यक्तिको जाननेके लिये मेरे मनमें सत्संगति और तपस्याके प्रभावसे ये एक सिद्ध महात्मा हो गये और महर्षि वाल्मीकिके नामसे प्रसिद्ध हुए। तीव्र अभिलाषा है। आप ऐसे पुरुषको अवश्य कोशोंमें इनकी गोत्रसंज्ञा 'प्राचेतस' कही गयी है। जानते होंगे (क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं)। अत: मुझे बतलानेकी कृपा करें। १ ' पुराण भी इसका समर्थन करते हैं। 'प्रचेता' वरुणको महर्षि वाल्मीकिके इस वचन (प्रश्न)-को सुनकर कहते हैं। त्रिलोकज्ञ देवर्षि नारदने कहा कि हे महर्षे! आपने जिन महर्षि वाल्मीकि आदि महाकाव्य 'रामायण'के दुर्लभ गुणोंसे युक्त पुरुषको जाननेकी अभिलाषा व्यक्त प्रणेता हैं। इसके साथ ही वे रामकथाके एक विशिष्ट और महनीय पात्र भी हैं। रामायणके अध्येता इस की है, वे इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न पुरुष हैं, जो रामके नामसे लोकविख्यात हैं।<sup>२</sup> रामकथामें आदिसे अन्ततक महर्षि वाल्मीकिकी उपस्थितिका अनुभव करते हैं और यथावसर महर्षि तत्पश्चात् देवर्षि नारदने महर्षि वाल्मीकिके सम्मुख श्रीरामके पावन चरित्र और चरितका विस्तारपूर्वक वाल्मीक अपनी सिक्रय भूमिका भी निभाते हैं। शुद्ध अन्त:करणवाले सिद्ध महर्षि वाल्मीकि वर्णन किया। ऐसे महापुरुषके सम्बन्धमें जानकर महर्षि आश्रम बनाकर शिष्योंसहित भगवती भागीरथी (गंगा)-वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। देवर्षि नारदने उन्हें श्रीरामका पूरा जीवन-चरित ही सुना डाला। महर्षि से नातिदूर तमसा नदीके तटपर निवास करते थे। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रमपर वाल्मीकिने देवर्षि नारदका अपने शिष्योंसहित श्रद्धापूर्वक पधारे। महर्षि वाल्मीकिने देवर्षिका यथाविधि पूजन-पूजन किया। उसी दिन कुछ समय पश्चात् महर्षि वाल्मीकि सत्कार किया। फिर दैव-प्रेरणासे उनके मनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन तपस्वी वाल्मीकिने अपने दैनन्दिन क्रममें स्नानके लिये पवित्र तमसा नदीके लोक और शास्त्रमें पारंगत विद्वद्वरेण्य देवर्षि नारदसे तटपर गये, जो उनके आश्रमके समीप ही था। उनके पूछा—'भगवन्! इस समय संसारमें गुणवान्, वीर्यवान्, साथ भरद्वाज नामक शिष्य थे। तमसाका निर्मल जल धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ्संकल्पवाला कौन और स्वच्छ तट देखकर महर्षिने शिष्य भरद्वाजसे है ? वह कौन पुरुष है, जो सदाचारपरायण, सभी वल्कल वस्त्र ले लिये तथा प्रान्तवर्ती वनकी शोभाका जीवोंका हितसाधक, विद्वान्, सामर्थ्यशाली और एकमात्र अवलोकन करते हुए स्नानार्थ जलमें प्रवेश करनेवाले ही प्रियदर्शन अर्थात् सर्वसुन्दर है? मनको वशमें रखनेवाला, थे कि उन्होंने वहाँ क्रीडारत क्रौंचपक्षीका एक जोडा क्रोधको जीतनेवाला, कान्तिमान्, किसीकी भी निन्दा देखा। उसी समय एक व्याधने निशाना साधकर उसमेंसे न करनेवाला—वह कौन है? युद्धमें कुपित होनेपर एक पक्षीका वध कर दिया, जिससे शोकार्त क्रौंची देवता भी जिससे डरते हैं? हे महामूने! ऐसे (इन करुण-क्रन्दन करने लगी। यह कारुणिक दृश्य देखकर १-ॐ तप:स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्॥ को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् । धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत: ॥ चिरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः॥ आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे। देवर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्॥ (वा॰ रामायण, बालकाण्ड, १।१—५) २-बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनै: श्रुत:। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी॥ (वा॰ रामायण, बालकाण्ड १।७-८) इत्यादि

संख्या १० ] महर्षि वाल्मीकि महर्षिका हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुखसे उस उन्हें देखते ही महर्षि उनके सम्मुख हाथ जोडकर खडे व्याधके लिये शापभरे ये शब्द सहसा ही फूट पड़े<sup>8</sup>— हो गये। तत्पश्चात् पाद्य, अर्घ्य, आसन प्रदान करके मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। स्तुतिपूर्वक उनकी सपर्या की तथा उनके चरणोंमें प्रणाम यत्क्रौञ्चिमथुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ किया। भगवान् ब्रह्मा स्वयं आसनपर बैठे और महर्षिको बैठनेके लिये कहा। यह सब करते हुए भी महर्षि (वा॰रा॰, बालकाण्ड २।१५) वाल्मीकिके चित्तमें क्रौंच पक्षीवाली दुर्घटना और उनके अर्थात्, रे व्याध! तुझे आगे आनेवाले नित्य-निरन्तर दिनों (वर्षों)-में कभी शान्ति न मिले, क्योंकि मुँहसे सहसा निकला हुआ वह शाप ही घूम रहा था। तुने क्रौंचके इस जोडेमेंसे काममोहित एक पक्षीका ब्रह्माजी उनकी मन:स्थितिको जानकर बोले—'ब्रह्मन्! अकारण वध कर दिया (वह तो निरपराध था), वह तुम्हारा वह वचन छन्दोबद्ध श्लोक ही है। तुम्हारे माध्यमसे यह छन्दोमयी वाणीका नवावतार है। ऐसा मेरी अदण्ड्य था। प्रेरणासे ही सम्भव हुआ है। तुमने देवर्षि नारदके मुखसे अपने मुखसे निकले वाक्यके सम्बन्धमें तत्काल ही ध्यान आनेपर वे सोचने लगे कि 'अरे, इस पक्षीके जिन श्रीरामका चरित सुना है, उनका वर्णन इसी छन्दोमयी वाणीमें करो।<sup>२</sup> ऐसा करते हुए तुम्हें मेरे शोकसे पीडित होकर मैंने यह क्या कह डाला!' ऐसा विचार करते हुए महर्षि वाल्मीकिके मनमें एक निश्चय प्रभावसे श्रीरामके लोकपावन गुप्तचरित भी प्रकट हो हुआ और उन्होंने वहाँ अपने शिष्य भरद्वाजसे कहा— जायँगे। इस काव्यमें अंकित कोई भी बात झुठी नहीं 'वत्स, शोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य निकल होगी। तुम्हारे द्वारा कही गयी यह रामकथा लोकमें सदा पड़ा है, वह चार चरणोंमें आबद्ध है। इसे वीणाके अक्षुण्ण रहेगी। तुम्हारी यह रामायण 'आदिकाव्य' कही लयपर गाया भी जा सकता है, अत: मेरा यह वचन जायगी और तुम भी 'आदिकवि' कहे जाओगे।' ऐसा श्लोकरूप होना चाहिये।' गुरुके मुखसे यह सुनकर कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और महर्षि वाल्मीकिने समर्थन करते हुए शिष्य मुनि भरद्वाज बोले—'हाँ, रामायणका प्रणयन किया। आपका यह वाक्य निश्चय ही श्लोकरूपताको प्राप्त रामकथाके प्रणयनके माध्यमसे महर्षि वाल्मीकिने करता है।' मानवजातिपर अनन्त उपकार किया है। आश्विनमासकी स्नान करके महर्षि वाल्मीकि आश्रममें आये थे कि पूर्णिमा-तिथिको उनकी जयन्तीपर हम उन आदिकविका उसी समय सुष्टिके निर्माता चतुर्मुख ब्रह्माजी वहाँ पधारे। श्रद्धापूर्वक पावन स्मरण करते हैं। १-इस घटनाका उल्लेख परवर्ती कवियों और आचार्योंने भी किया है—(क) महाकवि कालिदासकृत रघुवंश महाकाव्यमें— 'निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः॥' (१४।७०) (ख) महाकवि भवभूतिने उक्त घटनाका वर्णन करते हुए उत्तररामचरित नाटकके द्वितीय अंकमें उक्त श्लोक— 'मा निषाद……॥' (२।५) यथावत् रख दिया है। (ग) आचार्य आनन्दवर्धनने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है (उद्योत प्रथम, कारिका ५)— काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा। क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः॥ २-महाकवि भवभृतिने उत्तररामचरितम्के द्वितीय अंकमें (श्लोक ५ के पश्चात्) इस वृत्तान्तका संकेत किया है— 'तेन हि पुन: समयेन तं भगवन्तमाविर्भूतशब्दप्रकाशमृषिमुपगम्य भगवान् भूतभावन: पद्मयोनिरवोचत—'ऋषे प्रबुद्धोऽसि वागात्मिन ब्रह्मणि। तद् ब्रूहि रामचरितम्। अव्याहतज्योतिरार्षं ते चक्षुः प्रतिभातु। आद्यः कविरसि।' इत्युक्त्वाऽन्तर्हितः।' (अर्थात् तब उस समय भगवान् ब्रह्माने, शब्दब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले महर्षि वाल्मीकिसे आकर कहा—'हे ऋषि! तुम्हें शब्दब्रह्मका पूर्ण ज्ञान हो गया है। अत: रामके चरितका वर्णन करो। तुम्हारी निरन्तर प्रकाशवाली आर्ष दृष्टि प्रकट हो। तुम आदिकवि हो'—ऐसा कहकर वे अन्तर्धान हो गये।)

संत-वचनामृत ( वृन्दावनके गोलोकवासी सन्त पूज्य श्रीगणेशदासजी भक्तमालीके उपदेशपरक पत्रोंसे ) 🕯 शरणागत भक्त भगवानुके भरोसे रहते हैं, जैसे दोषोंको देखो और दूसरेके गुणोंको देखो। भगवानुके प्रभु रखें, उसी तरह रहनेको तैयार रहते हैं। प्रभुका संसार भरोसे रहो। हानि-लाभ, जीवन-मरण सब कुछ ईश्वरकी है, प्रभुकी सृष्टि है। उसकी चिन्ता प्रभुको ही है। अपना कृपासे भाग्यसे होता है। दिन-रातकी तरह सुख-दु:ख कार्य प्रभुका चिन्तन करना है। वह भी प्रभुकी कृपासे आने-जानेवाले हैं, अत: निश्चिन्त रहो, जय श्रीराधे।

🕏 संसारका कोई दु:ख आता है तो उसे

होगा। अवश्य होगा। 🕸 समर्पित जीव चिन्ता नहीं करता, उसे जैसे प्रभु रखें, उसी प्रकार वह रहना चाहता है। अपने-आपमें

सन्तुष्ट रहनेवाले, जितना प्रभुने धन-जन दिया है, अपने कर्तव्यका पालन करते हुए उसमें पूर्ण सन्तुष्ट रहनेवाले धन्य हैं।

🕏 साधक शरणागतको इस संसारमें इस प्रकार रहना चाहिये, जैसे पाणिग्रहणके बाद कन्या पिताके घर

रहती है। पिताके घर रहकर सारे काम-काज करती है. पर वह मनमें पतिके घरको घर मानकर रहती है। यहाँके बाद उसे अपने घर जाना है, ऐसा दृढ़ चिन्तन करती है। इसी प्रकार इस जगत्में रहना चाहिये, सब कुछ

करना चाहिये, पर यह मनमें मानना चाहिये कि यह

संसार मेरा अपना घर नहीं है। यहाँ थोडे दिन रहकर परमिपता परमात्माके पास जाना है। वही अपने निज हैं, इस विश्वास-सम्बन्धसे जीव ईश्वरका बन जाता है। प्रभु उसे अपना लेते हैं।

🔅 भगवन्नाम-स्मरण एवं शरणागति ही सभी संकटोंसे बचनेके लिये श्रेष्ठतम साधन है। धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। दु:ख एवं सुख दिन-रातकी तरह

आने-जानेवाले हैं। सर्वदा कोई सुखी या दुखी नहीं रहता है। स्वयं भगवान् अवतारकालमें संकट सहकर अपने भक्तोंको शिक्षा देते हैं।

🔅 सभी प्राणियोंमें परमात्मा हैं, इसलिये इनके प्रति दया, क्षमामय व्यवहार करना चाहिये। किसी

प्राणीका निरादर करना ईश्वरका निरादर करना है। जब ऐसा भाव आ जायगा, तब ईश्वरकी कृपाका अनुभव होगा। अपनेको सबसे छोटा मानो, अहंकार मत करो।

धनका होना अच्छा है, पर धनका अहंकार अच्छा नहीं है। दीनोंपर भी भगवान्की दया होती है। अपने

भक्त-भगवान्की चर्चा सुनते-सुनते धीरे-धीरे मनका मैल दूर होगा। अपने जीवनमें कोई सुधार प्रत्यक्ष न भी दिखायी

संकट दूर करेंगे।

पड़े तो भी सत्संगको व्यर्थ नहीं समझना चाहिये। अनजाने हमारा अज्ञान कम हो रहा है। आगे चलकर अनुभव होगा। सत्संगमें रहते हैं तो उतनी देर कुसंगसे बचते हैं।

捻 नित्य सन्तके पास सत्संग–सभामें उपस्थित रहनेसे

धैर्यपूर्वक सहन करनेकी आवश्यकता है। एक-न-एक

दिन दु:खका अन्त होगा। भगवद्-इच्छासे सारी प्रकृति

अनुकूल हो जाती है। भजनानन्दीके भजनमें बाधा आती

है, तो वह दूढतासे प्रभुकी शरण ग्रहण करता है। प्रभुका

दिया दु:ख है। उसका आदर करना चाहिये। पाण्डवोंके,

द्रौपदीके दु:खको देखो, वैसे दु:ख हमपर नहीं हैं। रामजीके ऊपर, राजा नलके ऊपर कैसा दु:ख पड़ा, उसे

देखो और भगवान्की कृपाका अनुभव करो। प्रभु सब

गया है। दु:खोंका स्थान है और एक-सा रहनेवाला नहीं

है, बदलता ही रहता है। संसारसे अलग हटकर

संसारको समझा जा सकता है। भगवानुके निकट रहकर

उनमें मन लगाकर भगवानुको समझा जा सकता है।

कष्ट आता है प्रभुकी याद दिलानेके लिये। जो भी कष्ट

हमको मिल रहा है, वह मेरे कर्मींके फलस्वरूप ही मिल

रहा है, दूसरा कोई हमको सुख-दु:ख देनेवाला नहीं है।

अपना मन संसारमें आसक्त होता है तो दुखद होता है,

संसारसे विरक्त हो जाय तो मन सुखोंका दाता है।

🔹 गीतामें संसारको दु:खालय अशाश्वत कहा

यह सबसे बड़ा लाभ है। सज्जनके साथ रहना, उससे

प्रभुकथाका श्रवण करना, सुने हुएको याद रखना, उसका अभ्यास करके उसे अपने जीवनमें उतारना चाहिये। तब

मन-बुद्धिपर असर पड़ेगा।['परमार्थके पत्र-पुष्प'से साभार]

संख्या १० ] रक्षाबन्धन प्रेरक-प्रसंग— रक्षाबन्धन ( श्रीराजेशजी माहेश्वरी ) मेरी इन्दिरा नामकी एकमात्र बहनके स्वास्थ्यमें स्टॉफको आदेशित किया। अचानक गिरावट आने लगी थी और वह दिनोंदिन इसके लगभग २० मिनटके बाद ही उसके कमजोर होती जा रही थी। चिकित्सकोंके द्वारा भी माता-पिता एवं एक नवविवाहिता महिला घबराये सभी तरहसे इलाज किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसके हुए, बदहवाससे आँखोंमें आँसू लिये हुए आये। वहाँपर प्राण नहीं बच सके। उसकी मृत्युके बाद मैंने भावावेशमें उपस्थित चिकित्सकोंने उसके परिवारजनोंको बताया राखीका पर्व मनाना बन्द कर दिया। एक दिन मैं कि अब उनका बेटा खतरेसे बाहर है और यदि ये सज्जन सही समयपर उसे यहाँ लेकर नहीं आते तो पानकी दुकानपर खड़ा था, तभी अचानक ही एक युवा व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिलपर सवार था, एक उसके प्राण बचाना मुश्किल हो जाता। यह जाननेके गायको बचानेके प्रयासमें सन्तुलन खो बैठा और रोड बाद वे सभी मेरे प्रति हृदयसे कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। मैंने उन्हें ढाँढस बँधाते हुए उस व्यक्तिकी प्राणरक्षाके डिवाइडरसे टकराकर जमीनपर गिर गया। यह दुश्य देखकर आसपासके सभी लोग उसकी ओर दौड़ लिये ईश्वरको धन्यवाद करनेके लिये कहा। उनसे बातचीतके दौरान में यह जानकर हतप्रभ रह गया कि पड़े। वह अर्धमूर्च्छित हो चुका था और उसके शरीरसे काफी खून बह रहा था। उस भीडमें-से यह उनका इकलौता लड़का है, जिसका पिछले माह ही विवाह सम्पन्न हुआ था। उनकी बहू जिसका नाम

किसीने कहा कि उसने इस दुर्घटनाकी सूचना एम्बुलेंस सर्विस नं० १०८ पर दे दी है और शीघ्र ही एम्बुलेंस निशा था, मेरी सूनी कलाई देखकर बोल पड़ी कि आती होगी। हम सभी एम्बुलेंसके आनेका इन्तजार कर रहे थे, है ? मैंने उसे बताया कि मेरी बहनकी असामियक परंतु जब दस मिनट बीत गये और एम्बुलेंस नहीं आयी तो मैंने आगे बढ़कर उस घायल व्यक्तिको अन्य लोगोंकी

सहायतासे अपनी कारकी पिछली सीटपर लिटा दिया और तुरंत गाडी लेकर मैं निकटके अस्पताल पहुँच गया। वहाँपर उपस्थित चिकित्सकोंने भी तुरंत बिना समय गॅंवाये आपातकालीन कक्षमें ले जाकर उसका उपचार प्रारम्भ कर दिया। मैं वहाँपर आधे घंटे इन्तजार करता रहा और तभी चिकित्सकोंने मुझे बाहर आकर बताया

होश आ जायगा। वहाँके चिकित्सा-अधिकारीने उस

व्यक्तिके परिजनोंको सूचित करनेके लिये वहाँपर उपस्थित

मेरा भी कोई भाई नहीं है और यदि आज मैं आपको अपना भाई बनाना चाहँ तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मुझे उस समय कोई जवाब नहीं सुझ रहा था, तभी उसने अचानक ही अपनी साडीके पल्लुको फाडकर उसे मेरी कलाईपर बाँध दिया और बोली कि 'भइया! आजकी इस दुर्घटनामें आपके ऋणको मैं कि आप यदि १० मिनट और देर कर देते तो इस कभी नहीं चुका सकती।' मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूँ? तो वह बोली मेरे सुहागको आपने व्यक्तिका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वह खतरेसे बाहर है और उसे पूर्णरूपसे स्वस्थ होनेमें समय बचा लिया, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता लगेगा। अभी वह बेहोश है, परंतु दो-से-तीन घंटेमें उसे है ? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अनन्तसे

आज राखीके दिन आपकी कलाईपर राखी क्यों नहीं

मेरी बहनकी आवाज आ रही हो, मैं तो चली गयी,

परंतु तुम्हारे लिये दूसरी बहनको भेज दिया है।

यह सुनकर निशा बहुत विनम्रतासे बोली कि

मृत्युके कारण मैं राखीका पर्व नहीं मनाता हूँ।

और दक्षिण भारतके प्राचीन नगरोंमेंसे मुख्य है। ब्रह्माण्ड तथा स्कन्दपुराणमें इसका उल्लेख हुआ है— अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवन्तिका।

२६

एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥

कांची भारतकी सात पुनीत नगरियोंमेंसे एक है

कांची-माहात्म्यके बारेमें ब्रह्माण्डपुराणमें कहा

गया है-रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते शृणु।

> विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिवसान्निध्यकारकम्। कांचीक्षेत्रे पुरा धाता सर्वलोकपितामहः॥

> > तपस्तेपे

प्रादुरासीत् पुरो लक्ष्मीः पद्महस्त पुरस्सरा॥

नेत्रद्वयं महेशस्य काशी कांची पुरीद्वयम्॥

श्रीदेवीदर्शनार्थाय

सुद्ष्करम्।

अनेक अभिलेख कांचीके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश

पद्मासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह।

भगवान् बुद्ध कांचीपुरी आये थे और अशोकने यहाँ एक

स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांगके अनुसार कांची लगभग

साढ़े पाँच मील विस्तारमें थी। उसके समयमें वहाँ आठ

देव-मन्दिर थे और अनेक निर्ग्रन्थ लोग वहाँ वास करते थे। महाभाष्यमें 'कांची' पूरकका प्रयोग है। पल्लवोंके

ह्वेनसांगद्वारा उल्लिखित तथ्योंसे स्पष्ट होता है कि

सर्वाभरणभूषिता॥

सर्वशृङ्गारवेषाढ्या

डालते हैं। समुद्रगुप्तकी प्रयाग-प्रशस्तिमें आया है कि समुद्रगुप्तने चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें कांचीके

विष्णु गोपको पराजित किया था। मणिमेखलैमें कांचीका

विशद वर्णन आया है। बार्हस्पत्यसूत्रमें आया है कि

| संख्या १०] मोक्षदायिक                                         | त कांचीपुरी २७                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ****************                                              |                                                               |
| कांची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है।                            | शिवलिंग है। मुख्य मन्दिरके तीन द्वारोंके भीतर श्रीएकाम्रेश्वर |
| यह हरिहरात्मक पुरी है। यहाँ ५१ शक्तिपीठोंमेंसे                | शिवलिंग स्थित है। श्यामवर्णकी यह लिंग-मूर्ति बालुकासे         |
| एक पीठ है। यहाँ सतीका कंकाल गिरा था। कामाक्षी                 | निर्मित है। मूर्तिके पीछे गौरी-गणेशकी युगल मूर्ति है।         |
| मन्दिर यहाँका शक्तिपीठ है। कांचीके एकाम्रेश्वर लिंगको         | यहाँ एकाम्रेश्वर शिवपर जल नहीं चढ़ाया जाता।                   |
| भूतत्त्व-लिंग मानते हैं। लेकिन इसपर मतभेद है।                 | चमेलीके शुद्ध तेलसे इनका अभिषेक होता है। सोमवारको             |
| दक्षिण रेलवेके मद्रास-एगमोर रामेश्वरम् रेलमार्गपर             | सवारी निकलती है।                                              |
| मद्राससे ५६ कि॰मी॰ दूरीपर चेंगलपट्ट स्टेशन है।                | मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ की जाती हैं। पहलेमें शिव               |
| यहाँसे एक रेल लाइन अरक्कोणम्तक जाती है। इस रेल                | भक्तगण, गणेशजी, १०८ शिवलिंग, नन्देश्वर लिंग,                  |
| लाइनपर चेंगलपट्टसे ३५ कि०मी०की दूरीपर कांचीपुरम्              | चिण्डकेश्वर लिंग, चण्ड-कण्ठ और बालाजीकी मूर्तियाँ             |
| स्टेशन है, परंतु नगरका नाम कांचीवरम् है। इस नगरके             | हैं। दूसरी परिक्रमामें कालिका देवी, कोटिलिंग तथा              |
| एक ओर शिवकांची तथा दूसरी ओर विष्णुकांची है।                   | कैलास मन्दिर है। कैलास मन्दिरमें शिव-पार्वतीकी                |
| नगरका अधिकांश भाग—बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं                | स्वर्णिम मूर्ति है। जगमोहनमें ६४ योगिनियोंकी मूर्तियाँ        |
| प्रमुख बाजार शिवकांचीमें है। विष्णुकांची साधारण               | हैं। एक अलग मन्दिरमें पार्वतीजीकी मूर्ति है। एक               |
| छोटी-सी बस्ती है। यहाँ कई धर्मशालाएँ तथा आधुनिक               | मन्दिरमें स्वर्ण कामाक्षीदेवी हैं।                            |
| होटल हैं। कांचीमें गर्मीके दिनोंमें कुएँ सूख जाते हैं।        | एकाम्रेश्वर मन्दिरके प्रांगणमें एक अत्यन्त पुराना             |
| यहाँ पेयजलकी कमी रहती है। नगरसे ४ कि०मी० पर                   | जीर्ण-शीर्ण आमका वृक्ष है। यात्री उसकी परिक्रमा               |
| पालार नदी है।                                                 | करते हैं। वृक्षके नीचे तपस्यारत कामाक्षी पार्वतीजीकी          |
| शिवकांची                                                      | मूर्ति है। पौराणिक कथाके अनुसार पार्वतीने महान्               |
| स्टेशनसे लगभग २ कि०मी० पर सर्वतीर्थ नामक                      | अन्धकार उत्पन्न करके त्रिलोकीको त्रस्त कर दिया,               |
| सरोवर है। शिवकांचीमें स्नानके लिये यह मुख्य तीर्थ है।         | भगवान् शंकरने शाप दिया, तब पार्वतीजी इसी आमके                 |
| मध्य सरोवरमें एक छोटा–सा मन्दिर है। उसमें काशी                | वृक्षके नीचे तपस्या करके शापसे मुक्त हुईं।                    |
| विश्वनाथका भव्य मन्दिर है। शिवलिंग बाबा विश्वनाथके            | एकाम्रेश्वर लिंग पार्वतीद्वारा निर्मित बालुका मूर्ति          |
| स्वरूप हैं। सरोवरका तट मुण्डन और श्राद्ध-कर्मके               | है, जिसकी वे पूजा करती थीं।                                   |
| लिये प्रसिद्ध है।                                             | कामाक्षीदेवी                                                  |
| शिवकांचीमें एकाम्रेश्वर शिवजीका मुख्य मन्दिर                  | एकाम्रेश्वर मन्दिरसे कुछ दूरीपर यह मन्दिर                     |
| है। सरोवरसे यह अत्यन्त नजदीक है। मन्दिरकी                     | विद्यमान है। यह दक्षिण भारतका सर्वप्रधान सिद्धपीठ             |
| विशालता देखते ही बनती है। दक्षिण द्वारके गोपुरके              | है। कामाक्षीदेवी आद्या शक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी           |
| सामने एक मण्डप है, जिसके खम्भोंपर अनेक सुन्दर                 | ही प्रतिमूर्ति हैं, इन्हें कामकोटि भी कहते हैं। यह            |
| मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। मन्दिरमें दो बड़े-बड़े घेरे हैं। पहले | मन्दिर अत्यन्त विशाल है। मन्दिरमें कामाक्षीदेवीकी             |
| घेरेमें दो कक्षाएँ हैं। एक कक्षामें प्रधान गोपुर, जो          | सुन्दर प्रतिमा है, वहींपर अन्नपूर्णा और शारदाकी               |
| लगभग १० मंजिला ऊँचा है। द्वारके दोनों ओर                      | मूर्तियाँ हैं। वहाँ आदि शंकराचार्यकी भी मूर्ति है।            |
| सुब्रह्मण्यम् तथा गणेशजीके मन्दिर हैं। दूसरी कक्षामें         | मुख्य द्वारपर कामकोटि यंत्रमें आद्यालक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी,   |
| शिव गंगा सरोवर है। ज्येष्ठके महीनेमें उत्सव मूर्तियोंका       | सन्तानलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, धन और धान्यलक्ष्मी,            |
| यहाँ जल-विहार होता है। उस समय वहाँ बड़ा मेला                  | वीर्यलक्ष्मी तथा विजयलक्ष्मीका न्यास है।                      |
| लगता है। सरोवरके दक्षिण एक मण्डपमें श्मशानेश्वर               | बताया जाता है कि यह मन्दिर आदि शंकराचार्यद्वारा               |

निर्मित है। मन्दिरकी दीवारोंपर अनेक मूर्तियाँ बनी हुई घोड़ा, गरुड़, मयूर, बाघ, सिंह आदिके सोने और हैं, जिनकी संख्या डेढ सौके आस-पास है। शिवकांचीमें चाँदीके रथ हैं। समस्त शैव और वैष्णव मन्दिर इसी ढंगके निर्मित हैं। तीसरे घेरेमें वरदराजका मन्दिर है। मन्दिर एक सभी मन्दिरोंका मुख कामकोटिकी ही ओर है। जब भी ऊँचे चबूतरेपर स्थित है। यह हस्तगिरि है और इसे देवी-मूर्तियोंकी यात्राएँ की जाती हैं, पीठकी प्रदक्षिणा ऐरावतकी संज्ञा दी जाती है। सामने सिंहासनपर नृसिंह की जाती है। भगवान्की मूर्ति है। हस्तगिरिपर चढ़नेके लिये २४ सीढ़ियाँ हैं, इन्हें गायत्रीके अक्षरोंका प्रतीक माना जाता कामाक्षी देवीके दक्षिण-पूर्वमें भगवान् वामनका मन्दिर है। इसमें वामन भगवान्की विशाल मूर्ति है। है। भगवान्के मुख्य मन्दिरको विमान कहते हैं। ६ फीट मूर्तिकी ऊँचाई लगभग पन्द्रह फीट है। भगवानुका एक ऊँची श्रीवरदराजकी काली चतुर्भुज मूर्ति विद्यमान है। चरण ऊपरके लोकोंको नापनेके लिये उठा हुआ है। भगवान्के गलेमें शालग्रामकी एक माला है। वरदराजका चरणके नीचे राजा बलिका मस्तक है। इस मूर्तिके दर्शन दर्शन करके यात्री जब नीचे उतरते हैं, तो रास्तेमें अनेक एक लम्बे बाँसमें मशाल जलाकर पुजारी कराता है। मूर्तियाँ दिखलायी पड़ती हैं। मशालके बिना भगवान्के मुखका दर्शन नहीं हो पाता विष्णुकांचीमें वल्लभाचार्य महाप्रभुकी बैठक है। है। वामन मन्दिरके ठीक सामने सुब्रह्मण्यम् स्वामीका यहींपर शेषशायी भगवान् विष्णुकी सरोवरके जलमें डूबी मूर्ति है। २० वर्षोंमें यह मूर्ति एक बार जलसे बाहर मन्दिर है। इसमें स्वामी कार्तिककी भव्य मूर्ति है। मन्दिरकी बहुत प्रतिष्ठा है। शिवकांचीमें लगभग १०८ आती है। उस समय बहुत बड़ा उत्सव होता है। विष्णुकांचीमें शंकराचार्यका काम-कोटि पीठ है। यहाँ

शिव मन्दिर हैं।

विष्णुकांची शिवकांचीसे ३ कि॰मी॰ की दूरीपर विष्णुकांची

है। यहाँ १८ विष्णु मन्दिर हैं। मुख्य मन्दिर वरदराज स्वामीका है। यह मन्दिर भी बहुत विशाल है। मन्दिर तीन घेरेमें है। पूर्वका गोपुर ११ मंजिल ऊँचा है। दक्षिण भारतका सबसे बड़ा उत्सव ब्रह्मोत्सव यहीं

होता है। पश्चिमके गोपुरसे प्रवेश करनेपर सप्त स्तम्भ मण्डप मिलता है। इसकी निर्माण कला अत्यन्त आश्चर्यजनक है। मण्डपके मध्यमें एक सिंहासन है। उत्सवके समय भगवान्की सवारी यहाँ लगायी जाती है। मण्डपके पास कोटि कीर्ति सरोवर है। सरोवरमें स्नानकर यात्री दर्शन करते हैं। पश्चिम गोपुरके भीतर स्वर्णमण्डित गरुड्-स्तम्भ है। दक्षिणके एक मन्दिरमें

सर्वश्रेष्ठ हैं। पल्लवोंकी यह सर्वप्रिय नगरी रही है। उनके युगमें कांचीका वैभव अपने स्वर्णिम शिखरपर था। जैनियोंने इसे अपना तीर्थ-स्थल बनाया था। इसलिये यहाँ एक प्राचीन जैन मन्दिर भी है। कांची दक्षिण भारतमें कलाविदोंके लिये रहस्यपूर्ण नगर है। यहाँके मन्दिरोंकी कलासे भारतकी ऐश्वर्यमयी प्रतिभा झलकती है। कांचीका इतिहास पल्लवोंका इतिहास

रहा है। पल्लव नरेशोंने कांचीको समृद्धशाली बनानेके रामानुजाचार्यकी मूर्ति है। रामानुजाचार्यके ८ पीठोंमेंसे एक पीठ यहाँ है। गरुड-स्तम्भके पूर्वमें लक्ष्मीजीका लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया था। मन्दिर है। इन्हें पेरूम देवी कहते हैं। पश्चिममें यहाँ अनेक युद्ध भी हुए। लेकिन युद्धोंसे यहाँकी भगवान्के विविध वाहन हैं। इनमें हनुमान्, हाथी, सांस्कृतिक परम्पराको बहुत अधिक क्षति नहीं पहुँची।

भगवान् शंकराचार्य स्वयं आये थे और पीठकी स्थापना

करके कैलासको चले गये। विष्णुकांचीसे एक कि॰मी॰

पर शिवस्थान है, जिसे आजकल तेननपाक्कम् कहते हैं।

जाती, नगरोंमें कांची, नारियोंमें रम्भा, चार आश्रमोंके

व्यक्तियोंमें गृहस्थ, पुरोंमें कुशस्थली एवं देशमें मध्यदेश

कांचीके बारेमें वामनपुराणमें लिखा है कि पुष्पोंमें

िभाग ९५

भक्त मंगलदास संख्या १० ] संत-चरित-भक्त मंगलदास ( पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माधव' एम०ए० ) तरहके बहाने लेकर मंगलके घर आतीं—कोई आग आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किं लेनेके बहाने आती, कोई दीपक जलानेके बहाने, कोई नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्। दहीके लिये जामनके बहाने आती, कोई किसी भूली हुई अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किं बातको याद दिलानेके बहाने। मंगलको देखकर किसीका नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम्॥ जी भरता ही नहीं था, सभी चाहतीं मंगल मेरी ही चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं, योगियोंके ध्यानमें जो क्षणभरके लिये भी नहीं आता, वह ग्वालिनोंके आँखोंकी पुतली बना रहे। हाथ बिक जाता है। भावुक ग्वालिनें उसे अपने प्रेम-हजारों वर्ष पूर्व हमने कन्हैयाको अपनी गोदमें पाशमें बाँध लेती हैं। इन गवाँरिनोंके पास वह गिड़गिड़ाता रखकर खेलाया है। वह सुख हमारे प्राणोंमें समाया हुआ हुआ आता है और सयाने कहते हैं कि वह मिलता ही है और जन्म-जन्मके संस्कारको लेकर हम जहाँ भी नहीं। इन ग्वालिनोंका कैसा महान् पुण्य था! इन्हें जो जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहीं उस कान्हाको देखनेके लिये हमारे प्राण छटपटाते हैं, हृदय तड़पता है, जी सुख मिला, वह दूसरोंके लिये, ब्रह्मादिके लिये भी दुर्लभ है। इन भोली-भाली अहीरिनोंके सुकृतका हिसाब कौन कैसा-कैसा करता है। यही कारण है कि कहीं कोई सुन्दर बालक दीख गया तो हमें अपने 'प्यारे' की सुध लगा सकता है, जिन्होंने मुरारिको खेलाया—अन्त:सुखसे खेलाया और बाह्यसुखसे भी। भगवान्ने उन्हें अन्त:सुख आ जाती है और हम क्षणभरके लिये ही सही, किसी दिया। श्रीकृष्णको जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर और लोकमें किन्हीं और स्मृतियोंमें जा पड़ते हैं। बालक दिया, जो घर-द्वार और पति-पुत्रतकको भूल गर्यीं, जिनके मंगलको देखकर गाँवकी ग्वालिनोंकी वे ही पूर्व स्मृतियाँ लिये धन, मान और स्वजन विष-से हो गये, वे एकान्तमें उमड़ आतीं—वही नन्दरानी, वही नन्दलाल आँखोंमें 'उसे' पाकर निहाल हो गयीं। अन्दर हरि, बाहर हरि, झूल उठते! हरिने ही उन्हें अपने अन्दर बन्द कर रखा था। माँ दही मथ रही है, मंगल उसकी पीठपर जा चढ़ा नासिकके पास पंचवटी नामका एक पुण्य क्षेत्र है। है और अपनी नन्हीं-नन्हीं भुजाओंसे बाँधकर माँकी आजसे लगभग दो सौ वर्ष पूर्व वहीं एक साधारण-से गर्दनसे लिपटा हुआ है। इस सुखको कोई मातृहृदय ही गाँवमें एक अहीरके घर मंगलका जन्म हुआ। मंगलके अनुभव कर सकता है! मंगल था भी पूरा नटखट और माता-पिता बहुत ही साधारण स्थितिके किसान थे। शरारती। माँकी आँखें बचाकर दहीके ऊपरी हिस्सेको चट कर जाना या जमा किये हुए नैनूको यार-दोस्तोंमें घरमें दो बैल थे और चार-पाँच गायें। पिता किसानी बाँट देना उसे बहुत भाता था। माँ उसकी इन सारी करते, माता गायोंकी देख-भाल करती, दूध जमाती, दही बिलोती, मक्खन निकालती, घी बनाती और फिर गाँव-हरकतोंको बहुत लाड़-प्यारसे देखती और उसके लल्लाका जवारमें बेचती। मंगल इसी अहीर दम्पतीका एकमात्र जी न दु:ख जाय, इसलिये वह उसे कभी एक बात भी लाड़ला लाल था। मंगलके काले-काले गभुआरे कुंचित नहीं कहती। केश, बड़ी-बड़ी आँखें, सुन्दर सलोना मुख, प्यारभरी जन्माष्टमीकी रात थी। मंगलके घर महान् उत्सव चितवन किसके जीको नहीं चुरा लेती? जो भी देखता था। गाँव-जवारके स्त्री-पुरुष जुटे हुए थे। हिंडोला उसपर लट्ट हो जाता। जो भी उधरसे निकलता एक बार लगा हुआ था। उसपर श्यामसुन्दरकी मनोहर मूर्ति मंगलको भर आँख देखे बिना आगे नहीं बढ़ता। मंगल पधरायी गयी थी। माँ रेशमकी डोरी धीरे-धीरे खींच रही गाँवभरकी स्त्रियोंका प्यारा खिलौना बन गया। वे कई थी और गा रही थी-

[भाग ९५ उठता, दूरतक फैले हुए हरे-भरे खेत देखता और उसका मेरी अँखियनके भूषन गिरधारी। हृदय भर आता, आकाशमें उड़ते हुए सारसोंकी पंक्ति बलि बलि जाउँ छबीली छबि पर अति आनँद सुखकारी॥ देखता और चाहता मैं भी उड़ चलूँ। उफनती हुई, परम उदार चतुर चिंतामणि दरस परस दुखहारी। इठलाती हुई नदियाँ देखता और चाहता मैं भी इनकी अतुल प्रताप तनक तुलसीदल मानत सेवा भारी॥ धारामें एक होकर 'कहीं' चला जाता। आज उसके छीतस्वामी गिरिधरन बिसद जस गावत गोकुल नारी। लिये जगतुके कण-कणमें एक विशेष संकेत—एक कहा बरनौं गुननाथ नाथ के श्रीविट्ठल हृदय बिहारी॥ माँ गा रही है, मंगल एकटक उस मंगलमयी खास इशारा था, जिसे वह समझकर भी नहीं समझ रहा था और न समझते हुए भी समझ रहा था। मूर्तिको निहार रहा है। वह कुछ समझ नहीं रहा है कि भगवान्के पथमें चलनेके लिये विशेष समझदारीकी यह सब क्या हो रहा है। परंतु उसके मन-प्राणमें एक दिव्य उल्लास नृत्य कर रहा है। वह यह सब एक जरूरत नहीं पडती, शास्त्रोंके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान-विज्ञानके गम्भीर रहस्योंकी छानबीनकी कुतूहल और आनन्दकी दृष्टिसे देख रहा है और नाच रहा है। आधी रात हुई। देवकीका दुलारा जीव-जीवके पुंखानुपुंख अनुसन्धानकी आवश्यकता नहीं होती और न तत्त्वोंके विश्लेषणकी ही आवश्यकता है। आवश्यकता है हृदयमें उतरा। सर्वत्र आनन्द छा रहा है। मंगलके आनन्दकी कोई सीमा नहीं है। वह बार-बार माँसे पूछता एकमात्र हृदय-दानकी। प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें एक-है—माँ! यह सब क्या है, किसलिये है? माँ बच्चेको न-एक दिन ऐसा आता ही है, जब वह भगवानुके संकेतको, प्रभुके इशारेको स्पष्ट सुनता है। यह इशारा चुम लेती है और अश्रुगद्गद स्वरसे कहती है—लल्ला, प्रत्येक प्राणीके लिये—जीवमात्रके लिये होता है। किंत् आज हमारे घर त्रिभुवनसुन्दर श्रीगोपालकृष्ण आये हैं। 'वे कैसे हैं माँ ?''कैसे हैं, मैं क्या कहूँ ? बड़े ही सुन्दर, अधिकांश तो इसे सुनकर अनसुना कर देते हैं और जगतुके बड़े ही मधुर, बड़े ही प्यारे! तुम एक बार उन्हें देख विषय-विलासोंमें ही रचे-पचे रह जाते हैं। कुछ ही ऐसे लोगे तो फिर छोड़ नहीं सकते, रात-दिन उन्हींके साथ महाभाग होते हैं, जो उस इशारेपर अपने जीवनकी बलि लगे रहोगे, खाना-पीना सब कुछ भूल जाओगे, मुझे भी देकर अपने-आपको, अपने लोक-परलोकको प्रभुके भूल जाओगे।' मंगलके लिये आजकी रात अत्यन्त चरणोंमें निछावर कर देते हैं। ऐसोंका जीवन हरिमय हो जाता है। उनका सब कर्म श्रीकृष्णार्पण होता है। उनका रहस्यमय सिद्ध हुई। रातभर वह सोचता रहा—वे कैसे हैं जिन्हें एक बार देख लेनेपर फिर कभी छोड़ा नहीं खाना-पीना, सोना-जागना, उठना-बैठना, हँसना-खेलना— सब कुछ भगवत्प्रीतिके लिये होता है। जाता, वे कैसे हैं जिन्हें पाकर सब कुछ भूल जाता है? दूसरे दिन मंगल अपनी गायें लेकर जब चरानेके और भगवान्का रहस्य, उनका प्रेम, उनकी लीला लिये बाहर गया तो रातवाली बात उसके मनमें चक्कर जाननेसे थोड़े ही जानी जाती है? यह सब कुछ और इससे भी अधिक गोपनीय रहस्यकी बातें भगवान् अपने लगा रही थी। बार-बार यही विचार उसके मनमें उठ रहा था-वह कौन-सा साथी है, जिसे पाकर प्राणोंकी भक्तोंको स्वयं जना देते हैं और सच्चा जानना तो वस्तुत: भृख-प्यास सदाके लिये शान्त हो जाती है? मंगलका तभी होता है, जब स्वयं श्रीभगवान् हमारे हृदयदेशमें अवतरित होकर हमें जनाते हैं-अपनी एक-एक बात हृदय आज अपने प्राणसखासे मिलनेके लिये ललक रहा था। गायोंको उसने चरनेके लिये छोड़ दिया। कुछ कहते हैं। उनकी एक मृदुल मुसकान, एक मधुर हास्यमें देरतक बछड़ोंके साथ खेलता रहा। कारी, कजरारी, हमारे सारे प्रश्न, सारी पहेली, समस्त शंकाएँ बह जाती धौरी, धूमरी, गोली सभी गायें दूर जा पड़ीं, बछड़े भी हैं। जीवनकी गति गंगाके प्रवाहकी तरह अविच्छिन्नरूपसे उनके पीछे-पीछे बहुत दूर जा पड़े। मंगल आज सजल श्रीकृष्णचरणोंकी ओर प्रवाहित हो जाती है, समस्त श्यामल मेघमालाको देखता और उसका हृदय तरंगित हो जगत् आनन्दके महासमुद्रमें डूब जाता है। श्रीकृष्णप्रेमके

| संख्या १०] भक्त मंग                                     | गलदास ३१                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                  | **************************************                  |
| अतिरिक्त कोई वस्तु रह नहीं जाती। भगवान् भक्तको          | यह सब किसके करिश्मे हैं। परंतु वह यह जानता था कि        |
| आलिंगनका सुख देकर प्रीतिसे उसके अंग–प्रत्यंगको          | मेरा एक साथी है, जो रात-दिन हमारे साथ रहता है।          |
| नहला देते हैं, अमृतभरी दृष्टि डालकर उसके हृदयको         | मंगलको उस लीलामयकी लीलाओंके दर्शन होने                  |
| शीतल कर देते हैं। उसे बरबस गोदमें उठा लेते हैं और       | लगे। रातभर वह आधा सोया, आधा जागा रहता। ऐसा              |
| पीताम्बरसे उसके आँसू पोछते हैं। प्रेमभरी दृष्टिसे देखते | मालूम होता कोई अपना अत्यन्त प्यारा प्राणोंको गुदगुदा    |
| हुए उसे सान्त्वना देते हैं। ऐसी ही उनकी लीला है।        | रहा है। सबेरे जागता तो उस गुदगुदीकी अनुभूति बनी ही      |
| अनेक भक्तोंका जीवन इसका साक्षी है। आज भी यह             | रहती। वह गायें खोलकर जब चरानेके लिये वनमें ले           |
| अनुभव दुर्लभ नहीं।                                      | जाता तो ऐसा प्रतीत होता, मानो उसका साथी उसके साथ        |
| कितनी गजबकी है उनकी प्रीति? हम एक बार                   | चल रहा है—कभी कुछ गाता है, कभी नाचता है, कभी            |
| उनकी ओर देखते हैं तो वे लाख–लाख बार हमारी ओर            | प्रेममें रूठता है, कभी गले लगाकर मनकी बातें कहता है,    |
| दौड़ते हैं और हमारे प्रेमके ग्राहक बन जाते हैं। एक बार  | कभी दीखता है, कभी छिपता है। पके हुए बिम्बफलके समान      |
| भी जो उनकी पकड़में आ गया, वह सदाके लिये उनका            | अपने लाल-लाल होठोंपर वेणुको लगाकर भिन्न-भिन्न           |
| बन जाता है; जिसे वे एक बार छू देते हैं, उसे सदाके       | स्वरोंमें वह जाने क्या-क्या गाया करता है और उसका        |
| लिये ही अपना लेते हैं। प्रेमके लिये वह प्रेमी प्रभु दर- | गीत सुनकर त्रिलोकीके चर-अचर जीव मोहित हो जाते           |
| दर ठोकरें खा रहा है। घर-घर, एक-एक व्यक्तिसे वह          | हैं। वह वेणुको बजाते हुए मदमत्त हाथीकी तरह कयामतकी      |
| प्रेमकी भीख माँग रहा है। हम दुतकारते हैं, फिर भी        | चाल चलता हुआ जब विलासपूर्ण दृष्टि-निक्षेप करता है,      |
| वह विकट प्रेमी हमारी उपेक्षा-भर्त्सनाका ध्यान न कर      | तो समस्त वसुन्धरा उस मधुमें डूब जाती है।                |
| बार-बार जाता है और कहता है—'हे जीव! प्रेमकी             | मंगलको अब गायें चरानेमें एक अद्भुत आनन्द                |
| एक बूँद देकर मुझे सदाके लिये खरीद लो। मैं तुम्हारा      | मिलता। वनमें उसे भगवान्की विविध लीलाओंके दर्शन          |
| गुलाम बन जाऊँगा।'                                       | होते। अब अपनी गायों और बछड़ोंसे उसकी अत्यन्त            |
| परंतु हाय रे मनुष्यका अभाग्य! इस अनोखे                  | आत्मीयता हो गयी। वनमें वह देखता कि किसी नन्हे-से        |
| अतिथिकी प्रणय–भिक्षाकी ओर हमारी दृष्टि कभी जाती         | बछड़ेको गोदमें उठाकर श्रीकृष्ण चूम रहे हैं। कभी देखता   |
| ही नहीं। हम डरते हैं कि एक बार उधर दृष्टि गयी नहीं      | कि किसी गायकी पीठपर बायाँ हाथ टेककर दाहिने              |
| कि हम बिके नहीं। मंगलकी दृष्टि, एक बार ही सही,          | हाथसे वंशीको अधरपर रखकर धीरे-धीरे कुछ गा रहे हैं।       |
| उधर गयी और 'वह' सदाके लिये मंगलका साथी बन               | गायें कान खड़े करके, निर्निमेष दृष्टिसे उनकी ओर देख     |
| गया। दिनमें उसीका जलवा, रातमें उसीके सपने। ऐसा          | रही हैं और मुग्ध होकर वंशी-ध्विन सुन रही हैं। जब        |
| मालूम होता कोई कंधेपर अपने कोमल हाथ रखकर कह             | वंशी बजती तो झुंड-के-झुंड बैल, गाय और वनके हिरण         |
| रहा है, मेरी ओर देखो, मुझसे बात करो, कुछ बोलो।          | अपनी सुध-बुध खोकर मुँहके ग्रासको बिना चबाये ही          |
| मंगल इस अदृश्य स्पर्शका अनुभव कर एक दिव्य               | मुँहमें वैसे ही रखकर, कान खड़े करके, नेत्र मूँदकर, सोते |
| आनन्दमें मूर्च्छित हो जाता। रातको वह सोता तो देखता      | हुए-से और चित्र लिखे-से निश्चल हो जाते हैं।             |
| कि कोई मेरे सिरहाने बैठा है, मेरे सिरको अपनी गोदमें     | वनमालाको दिव्य गन्धसे समस्त वसुन्धरा भर गयी है,         |
| रखकर मेरे ऊपर मन्द-मन्द मुसकानकी फुलझड़ियाँ             | जड़ चेतन हो गये हैं, चेतन जड़। ये सारी लीलाएँ मंगल      |
| बरसा रहा है—कभी हँसता है, कभी धीरे-धीरे गाता है।        | प्रत्यक्ष देखता और मुग्ध होकर देखता!                    |
| कभी अपनी प्यारभरी कोमल अँगुलियोंको मेरे बालोंमें        | एक दिनकी बात है। सन्ध्या हो रही थी। सूर्यदेव            |
| उलझाकर लाड़ लड़ाता है, कभी आँखोंको चूमता और             | अस्ताचलको जा रहे थे। सायंकाल होते देख मंगल अपनी         |
| कपोलोंको सहलाता है। मंगल यह समझ नहीं पाता कि            | गायें लेकर घरको लौट रहा था। देखता क्या है कि उसका       |

िभाग ९५ प्राण-सखा उसके साथ ही लौट रहा है। उसके नेत्र मदसे आनन्दके झोंकेसे मस्तक हिलने लगता है, प्रतिक्षण उस प्रिय सखाके नामकी गर्जना होने लगती है और प्रेमकी विह्वल हो रहे हैं। गौओंके खुरसे उड़ी हुई धूल उसके मुखमण्डलपर तथा बालोंपर जम गयी है, इस कारण मस्ती प्रभुके गुणगानमें सराबोर कर देती है। मिलन और उसका मुख पके हुए बेरके समान पाण्डुवर्ण दीख रहा है, विरह दोनों ही साधन हरि-मिलनके ही हैं। यह मिलन वनके पुष्पों तथा कोमल-कोमल किसलयोंकी माला पहन चिर गोपनीय है। इस आनन्दका पता न कर्मीको है न निष्कर्मीको, न ज्ञानीको है न ध्यानीको। वेद भी इसका पार रखी है, गजराजके समान झूमता हुआ चल रहा है, नहीं पा सकते, विधिकी यहाँतक पहुँच नहीं। यह तो सुवर्णके कुण्डलोंकी कान्तिसे उसके सुकुमार कपोलोंपर एक अद्भुत छटा छा रही है। आज मंगलसे रहा न गया। केवल रिसक हृदयोंके निकट ही चिर समुज्ज्वल है। यही उसने चाहा कि इस अपरूप रूपको पी जाऊँ। इसलिये है साधनाका शेष, यही है प्रेमकी चरम लीला। यही है वह आगे बढा और उस त्रिभुवनमोहनको आलिंगन-योगियोंकी योगसाधना, यही है भक्तोंको भक्तिकी प्राप्ति, पाशमें बाँध लेना चाहा। परंतु .....!! यही है प्रेमीजनोंका पूर्ण प्रणय-महोत्सव! कैसे-कैसे खेल हैं उस खिलाड़ीके! उसकी ओर न मंगलकी दशा अब कुछ विचित्र रहने लगी। झुको तो बार-बार दरवाजा खटखटाता है, रात-दिन मिलकर बिछुड़नेका दु:ख कोई भुक्तभोगी ही अनुभव कर परेशान किये रहता है, न खाने देता है न सोने। लेकिन जब सकता है। मंगलसे अब न रोते बनता, न हँसते। आनन्द उसकी ओर प्राणोंकी हाहाकार लेकर मुडो तो वह छलिया था मिलनकी स्मृतिका, विषाद था पाकर खो देनेका । जाने कहाँ छिप जाता है और ऐसा छिपता है कि बेनिशाँ उसके जीमें कुछ ऐसी लहरें उठ रही थीं कि उस प्यारेके हो जाता है, लापता हो जाता है। मिलना, मिल-मिलकर बिना अब जीना बेकार है। किसी काममें उसका जी नहीं बिछुड्ना और फिर बिछुड्-बिछुड्कर, एक क्षणकी लगता। न भूख लगती, न नींद आती। रात-दिन रोता झलक दिखाकर फिर छिप जाना, यह लुका-छिपी उसकी रहता, रोते-रोते कभी-कभी बीचमें अट्टहास कर बैठता। सर्वथा निराली होती है। क्षणभरमें प्रकट होगा, क्षणभरमें अजीब पागलकी-सी दशा थी। लोग कुछ समझ नहीं रहे छिप जायगा। हृदय खोलकर मिलेगा और क्षण ही भरमें थे कि क्या बात है। पिताने समझा लड़केका दिमाग फिर खिसक जायगा। न उसे पकड़ते बनता है न छोड़ते। गया है, दवा करानी चाहिये। आस-पासके वैद्य-जनम-जनमसे हम उस रूपको निहारते आये हैं; फिर भी हकीमोंको बुलवाया। लेकिन मर्ज तो लाइलाज था। जी नहीं भरा, हृदय नहीं अघाया। 'मीराकी प्रभु पीर मिटे जब बैद साँवलियो होय।' मिलन और विरहके बीच साधनाका सोता झोंके मंगल अपने 'वैद्य' की खोजमें आप ही निकल पडा। खाता हुआ चलता रहा। मिलनकी लीला हो चुकी थी, प्रेमियोंका हाल ऐसा ही होता है। प्रेमके अनियारे बाणसे अब विरहकी लीला होनेवाली थी। यह विरह भी तो जिसका हृदय बिंध जाता है, उसकी दशा उन्मत्तकी-सी हो जाती है। जगत्की कोई चर्चा उसे नहीं सुहाती। चेष्टा मिलनसे कम मधुर नहीं है। प्यारेका सब कुछ प्यारा है। उसका मिलना भी प्रिय है और बिछुड़ना भी प्रिय है, करनेपर भी वह कुछ बोल नहीं सकता। उसका शरीर पुलिकत हो उठता है। उसके रोम-रोमसे प्रेमकी किरण-मिलना अधिक प्रिय है या बिछुड़ना, इसे कौन बतलाये ? जिस प्रकार वर्षा-ऋतुके आनेपर जल बरसता है, बिजली धाराएँ निकलकर निर्मल प्रेमज्योति फैला देती हैं। समस्त चमकती है, मेघ गर्जना करते हैं, हवा जोरसे चलने लगती वातावरण प्रेममय हो जाता है। वह प्रेमावेशमें बार-बार है, फूल खिल जाते हैं और पक्षी आनन्दमें डूबकर क्रजने रोता है, कभी हँसता है, कभी लाज छोड़कर ऊँचे स्वरमें लगते हैं, उसी प्रकार प्रियतम प्रभुके दर्शन हो जानेपर गाने और नाचने लगता है। मंगलकी माँ मंगलके इस दिव्य आनन्दित होकर नेत्र जलवर्षा करने लगते हैं, ओंठ मृद् उन्मादको कुछ-कुछ समझ रही थी। उसने देखा था कि हास्य करने लगते हैं, हृदयकी कली खिल उठती है, जन्माष्टमीकी रातसे ही मंगलकी दशा पलटने लगी थी।

| क बास्तिवक पुत्रवती वही है, जिसका पुत्र श्रीहिरिकं चरणोंमें अनुरक्त हो। वह अपने भाग्यको सराहती और प्रमुक्त हो। वह अपने भाग्यको सराहती और प्रमुक्त करणोंमें मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि सो लहरा लेगा। मंगलको ऐसा प्रतीत हुआ कि शीतल है एमे! इस बालकके हृदयमें प्रेमको आग लहकाकर जाग अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना तो। पत्रे हें सु मुक्तारे चरणोंमें आन तो वे महान्मा वहाँ नहीं तुम इसे अब स्वीकार कर तो।'  परंतु भगवानृते तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा–वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तिर फेंक, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप–छिपकर वार करता है, अभी बहुत हलको मामूली चाट करता है, कभी बहुत हलको मामूली चाट करता है, कभी अहुत हलको मामूली चाट करता है, जी अहुत हो हालत भगवल्येमियाँकी होती है। हिस्सा कन नहीं होती है। उसको निर्णे होती है न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होक गोदावरीक तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है। करता है। उसके प्रेमके साथ पहनाया। अधुकों के तथे; लोकन वहाँ जानेपर उसे लोनिन कन्देन पढ़ जाते हैं। गान नहीं विराजमान है। आसपास तुलसीका सकन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त सम्णीय हो। शानत, सत्वन्य गोदावरीकी धरापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगतेहैं, माने वनदेवीन भगवान्म स्वेतन कर एष्ट विकार कर हुट मन्द-मन्द वहते हुए ऐसे लगतेहैं, माने वनदेवीन भगवान्म स्वान्य कर सहसे अरोधारतीका कर प्रमुखीं अत्र पुष्पान करते करते वह मृह्छित होकर रही हैं। मान गोदावरीन करते करने मृह्लित कर लिया है। जात्वरीक करन करने पुष्पान करते वह मृह्लित कर रही हैं। मान गोदावरीन करते वको मुखरित कर सहसे हैं। स्वान्य करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता विराचन करते पुर्व करते वह सुक्ता करते विराच करते हैं। साम लिया करते करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता विराच करते हैं। साम लिया करते करते विराच करते करते विराच करते करते विराच करते विराच करते हैं। सुक्ता करते विराच करते करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विर                                                                                                          | संख्या १०] भक्त मंग                                      | गलदास ३३                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| क बास्तिवक पुत्रवती वही है, जिसका पुत्र श्रीहिरिकं चरणोंमें अनुरक्त हो। वह अपने भाग्यको सराहती और प्रमुक्त हो। वह अपने भाग्यको सराहती और प्रमुक्त करणोंमें मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि सो लहरा लेगा। मंगलको ऐसा प्रतीत हुआ कि शीतल है एमे! इस बालकके हृदयमें प्रेमको आग लहकाकर जाग अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना तो। पत्रे हें सु मुक्तारे चरणोंमें आन तो वे महान्मा वहाँ नहीं तुम इसे अब स्वीकार कर तो।'  परंतु भगवानृते तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा–वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तिर फेंक, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप–छिपकर वार करता है, अभी बहुत हलको मामूली चाट करता है, कभी बहुत हलको मामूली चाट करता है, कभी अहुत हलको मामूली चाट करता है, जी अहुत हो हालत भगवल्येमियाँकी होती है। हिस्सा कन नहीं होती है। उसको निर्णे होती है न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होक गोदावरीक तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है। करता है। उसके प्रेमके साथ पहनाया। अधुकों के तथे; लोकन वहाँ जानेपर उसे लोनिन कन्देन पढ़ जाते हैं। गान नहीं विराजमान है। आसपास तुलसीका सकन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त सम्णीय हो। शानत, सत्वन्य गोदावरीकी धरापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगतेहैं, माने वनदेवीन भगवान्म स्वेतन कर एष्ट विकार कर हुट मन्द-मन्द वहते हुए ऐसे लगतेहैं, माने वनदेवीन भगवान्म स्वान्य कर सहसे अरोधारतीका कर प्रमुखीं अत्र पुष्पान करते करते वह मृह्छित होकर रही हैं। मान गोदावरीन करते करने मृह्लित कर लिया है। जात्वरीक करन करने पुष्पान करते वह मृह्लित कर रही हैं। मान गोदावरीन करते वको मुखरित कर सहसे हैं। स्वान्य करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता विराचन करते पुर्व करते वह सुक्ता करते विराच करते हैं। साम लिया करते करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता करते वह सुक्ता विराच करते हैं। साम लिया करते करते विराच करते करते विराच करते करते विराच करते विराच करते हैं। सुक्ता करते विराच करते करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विराच करते विर                                                                                                          | *********************                                    | **************************************                        |
| अपंते अनुरक्त हो। वह अपने भाग्यको संराहती और प्रमुक्त चरणोंमें मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि (हे प्रभो! इस बालक के हृदयमें प्रेमको आग लहकाकर आप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना लो। में उसे हुए अक्षरोंमें यह मन्त्र उसके हृदयमें वैसे ही अपन हृआ है, जैसे प्रशान्त नील आकाशमें पूर्णमाका में इसे नुस्हारे चरणोंमें आनन्दके साथ निवेदित करती हूँ। तुम इसे अब स्वीकार कर लो। ' परंतु भगवान्ते तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया परंतु भगवान्ते तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया परंतु भगवान्ते तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशान खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गति घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार करता है, अभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी वहत हो चोट वाप कमा चही है। वह बदया है, वही चुट को कमी चहत हो चोट वाप कमी चेट कमी चेट वाप कमी चेट व                                                                                                          | उसे मंगलकी इस दशापर परम सन्तोष था। वह जानती थी           | दिव्य वपुधारी महात्मासे ' <b>ॐ राधायै स्वाहा</b> ' का षडक्षर  |
| प्रभुक चरणों मं मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि 'हे प्रभो! इस बालकके ह्रदयमें प्रेमकी आग लहकाकर आप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना लो । में इसे तुम्हारे चरणों में आनन्दके साथ निवंदित करती हूँ। परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया परंतु भगवान्ने ते पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया परंतु भगवान्ने ते तह हि शकता । जिस्पर उसने प्रेम ने मन्या । चावलको गित घावल हो तह लिया ने वाचल हो तह हि स्वयं उसी युगल-पूर्तिकी लिता ते हैं अप बाणको यों ही लगा छोड़ हि स्वयं के सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ हि स्वयं के सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ हि स्वयं के सीधे बेधता है अरे बाणको यों ही लगा छोड़ हि स्वयं के सीधे बेधता है । यापत होकर के सेन ने के देने पड़ जाते हैं । गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाते हैं — चूसते बनता है न छोड़ते । घायल होकर घूमता—फरता है । उसका वर्त कुछ निराला ही होता है । जात्व है — चूसते बनता है न छोड़ते । घायल होकर घूमता—फरता है । उसका वर्त कुछ निराला ही होता है । यापता है । उसका वर्त कुछ निराला ही होता है । वह इं उसमें अरिधाकृष्णको युगल-पूर्ति विराजमान है । आसपाय तुलसीका समन वन है— दूरतक फैला हुआ जंगल । जंगली वृक्षों और पुण्काता है । चालरिवकी कोमल हरणें हो । शान्त, सत्व यो पायावरीके वर्य-स्थलपर केलि कर हिया है । यापता वेदीन भगवान्यको कारप्त पूर्णों के अंति स्वावरीक कारप्त पूर्णायणको सुम्में की साववरीक अपन स्वावर्य वेदन स्वयं हो । यापता है । यापता विर्वे अपन प्राणनाथ जीवन-सम्ववर्य स्वते हैं । शान्त, सत्ववर्य भागवान्य है । यापता वेदीन भगवान्य हो । योपता है । यापता वेदीन भगवान्य हो । योपता है । यापता है । योपता वेदीन भगवान्य हो । योपता वेदीन स्वत्ववर्य हो ते विर्वे अपन विर्वे विर्वे विराण हो । योपता वेदीन स्वत्ववर्य                                                                                                          | कि वास्तविक पुत्रवती वही है, जिसका पुत्र श्रीहरिके       | मन्त्र प्राप्त हुआ। मन्त्र कानोंमें प्रवेशकर हृदयमें पहुँचा   |
| विद्युत्ते दिव्य अक्षरोंमें यह मन्त्र उसके हृदयमें वैसे ही आप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना लो। मैं इसे तुम्हारे चरणोंमें आनन्दके साथ निवेदित करती हूँ। तुम इसे अब स्वीकार कर लो।'  परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप- छिपकर वार करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्य्रेमियोंकी होती है। वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, औंखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दश्च घ्राता- फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें श्रीरधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वृक्षों और पुण्णताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। गोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर हित्ते हैं। शान्त, सतब्य गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही है। शान्त, सतब्य गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही है। शान्त, सतब्य गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही है। गोदावरीके अपने प्राणान्वको कातर-भावसे समस्त वनमानानों और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा छुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणानाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थन करते वह मूर्चिकत होकर विद्या है। प्रांप्त सत्वेन भावन निर्मार्थन समस्त वनमानानों और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मांल गोदावरीक हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मांल गोदावरीन करते कहा हुल्ही होला होला रही अपन प्राणान्य जीवा-स्थल हुले स्थान होला हुले हुले होला हुले हुले हुले हुले हुले हुले हुले हुले                                                                                                                                                                                                               | चरणोंमें अनुरक्त हो। वह अपने भाग्यको सराहती और           | और वहाँ हृदय-देशमें मन्त्रकी चेतनतासे एक विद्युल्लहर-         |
| अप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना लो।  मैं इसे तुम्हारे चरणोंमें आनन्दके साथ निवेदित करती हूँ। पुम इसे अब स्वीकार कर लो।'  परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमवुके तिर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपन्छ वार करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन कैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। वह इदयकों सीधे बेधता है और बाणकों यों ही लगा छोड़ लिये, आँखें चुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। योतवरिके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें और पुण्यलताओंसे स्थानको शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर विद्या है। शान्त, स्तब्थ गोदावरीके धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्युनगरणको समस्त वनप्रान्तेमें और गोदावरीके इदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरीन तटपर तुलसीके वनमें बैठा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते—करते वह मूर्च्छत होकर समस्त वनप्रान्तेमें अर गोदावरीके इदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरीन तटपर तुलसीके वनमें बैठा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते—करते वह मूर्च्छत होकर हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते—करते वह मूर्च्छत होकर हुका रहा वा त्रिक्त सम्बं स्वार्ग ते स्वर्ग स्वर्ग सम्वर्ग ते सामन्व हो ते निया है। पर्च सुकार कर ली गयी है। पर्च सुकार कर ली ग्रेस भगवान् का ते सुकार कर ली गयी है। पर्च सुकार के स्वर्य सुकार सुकार के सुक                                                                                                          | प्रभुके चरणोंमें मस्तक टेककर नित्य यही प्रार्थना करती कि | सी लहराने लगी। मंगलको ऐसा प्रतीत हुआ कि शीतल                  |
| मैं इसे तुम्हारे चरणोंमें आनन्दके साथ निवंदित करती हूँ ।  परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप- छिपकर वार करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। वाण लगा हुआ हरिन वह हदयको सीधे वेधता है और वाणको यों ही लगा छोड़ हेत हल इस्ते मास के जाता तो है जी बहलानेके लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख छुस्तेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर हो त्या और विकास कर लिये। आपा वर्ष हैं। उसने वनके भुत्योंकी त्या और वुआ कुछ जोकमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें अराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और जन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शान्त, स्तब्ध गोरावरीकी धारापर वनके फूल वहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको तुस्प्रोकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें समस्त वनप्रान्तेमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरीन वरपर तुलसीके वनमें बैठा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते –करते वह मूर्च्छित होकर रही हैं। मंगल गोदावरीन करतो कन स्विक्र स्वान्त कर ति गयी है। हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते करते वह मूर्च्छित होकर रही है। मन्दरक पारा है, वह समान मृद्य हे वारा वह ति सम्लान के होण्या ने क्षेत्र सम्लान के होण स्वन्न सम्लान के होण सम्लान के होण सम्लान के होण सम्लान होण सम्लान होण सम्लान के होण सम्लान होण सम्लान सम्लान के होण सम्लान होण सम्लान होण सम्लान होण सम्लान सम                                                                                                          | 'हे प्रभो ! इस बालकके हृदयमें प्रेमकी आग लहकाकर          | विद्युत्के दिव्य अक्षरोंमें यह मन्त्र उसके हृदयमें वैसे ही    |
| थु, परंतु वह मन्त्र पहलेके समान ही चेतनरूपमें विद्युत्<br>परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया<br>था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना<br>खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमवुझे<br>तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही<br>जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार<br>करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी<br>गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन<br>वह ह्वटयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़<br>देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जा बहलानेक<br>लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे<br>लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा<br>हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर<br>गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है।<br>उसमें और पुष्मलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय<br>तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली<br>तुहों और पुष्मलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय<br>हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर<br>दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल<br>बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको<br>पुष्मोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरविकी कोमल करणें<br>समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि<br>कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा<br>हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते –करते वह मूर्च्छित होकर<br>समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि<br>कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा<br>हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते –करते वह मूर्च्छित होकर समस्त वनप्रयो है। चित्रक लात था। लोग उसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते नकरते वह मूर्च्छित होकर समस्त वनस्त चेता था। लोग उसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते नकरते वह मूर्च्छित होकर समस्त वनसा चेता था। लोग उसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते नकरते वह मूर्च्छित होज होना है।<br>मन्दरके पास एक छोटा–सा च्वेतन सम्त्र विक्या करता था। लोग उसे<br>स्वत्र उसते समान पहले समान ही चेतन करते था। लोग उसे<br>स्वत्र समान प्राप्त स्वत्र समान ही चेता नक्त स्वत्र समान ही चेता करते था। लोग उसे<br>स्वत्र सम्त्र नक्त समान ही चेता सम्त्र समान प्राप्त कर्य पास सम्त्र नित्र समान ही चेतन सम्त्र सम्त्र नित्र समान ही चेता तम्त्र सम्त्र विक्य करता तो सम्त्र सम्त्र सम्त्र सम्त्र स् | आप अब इसे यों न छोड़ो, अब तो इसे सर्वस्व अपना लो।        | प्रकट हुआ है, जैसे प्रशान्त नील आकाशमें पूर्णिमाका            |
| परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे तिर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार करता है, कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन और छेटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। वह हदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ वेह हदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ लेला, जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता; जो कुछ लिला देते, वह पी लेता। शारामें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता; को कुछ लिला देते, वह पी लेता। शारामें है। उसके वत्ने भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता; को कुछ लिला देते, वह पी लेता। शारामें अहु वहां के तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें अरीर पुम्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शानत, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीन भगवान् सूर्यनायायको हो समस्त वनप्रान्ते और गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीन भगवान् सूर्यनायायको समस्त वनप्रान्ते भे और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैटा करते वह मूर्च्छत होना रहा है। प्राणनाथ जीवन-सखाके करा रही है। प्राणनाथ जीवन-सखाके चरणों अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णत: कर रही है। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैटा करते था। लेगा उसे प्राणनाथ को कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते वह मूर्च्छत होना वेह मन्दान वाले तुलसीवनमें बैटा करता था। लोग उसे प्रार्वन विस्वर्ग केला तुलसीवनमें बैटा करते था। लोग उसे प्रार्वन विस्तर विस्तर कर ली गयी है। मन्दिरके वाले तुलसीवनमें बैटा करते था। लोग उसे प्रार्वन विस्तर विरा था। लोग उसे प्रार्वन विस्तर विराद विकार वाले विस्तर विस्तर विश्वर विश्वर विस्तर विस्तर विश्वर विश्वर विश्वर विस्तर विस्तर विस्तर विश्वर विश्वर विस्तर विस्तर विश्वर विश्वर विस्तर विस्तर विस्तर विस्तर विस्तर विश्वर विश्वर विस्तर विस्त                                                                                                          | मैं इसे तुम्हारे चरणोंमें आनन्दके साथ निवेदित करती हूँ।  | चन्द्रमा। मंगल जब होशमें आया तो वे महात्मा वहाँ नहीं          |
| था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे मन्त्रराजकी कोमल किरणें प्रस्फुरित हो रही थीं और तिर फेंके, वही लुट गया। घायलको गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार करता है, कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी वहुत हलकी मामूली चोट करता है। वाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। वह ह्व ह्व स्वको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ ह्वा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता; जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता; जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। यह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा रहा। यह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला। प्राणीमीं सुछ जिता। प्राणीमीं सुख जानेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला। प्राणीमीं सुख सुध-बुध न थी। वनके भीतरी भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला। प्राणीमीं मध्यरात्रि है। मंगलको हुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ लाकर उसे खिला। प्राणीमीं सुख सुध-बुध न थी। वनके भुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले ज                                                                                                          | तुम इसे अब स्वीकार कर लो।'                               | थे, परंतु वह मन्त्र पहलेके समान ही चेतनरूपमें विद्युत्-       |
| खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे ति हो रहें । या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार जानता है, वह शिकारी। छिप-छिपकर वार जानता है, वही हालत भगवत्प्रीमियोंकी होती है। पहाणे ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन वह हदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेक लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है— चूसतो बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। जाती है— चूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वहाँ दो। साथ को अरे पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है । शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके पूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, माने वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीकी हृदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बेठा कररती वह मूर्विच्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रकार रहा है। प्रार्थना करते वह मूर्विच्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे वहर समानरूपसे वह उस आनन्दिसन्धुमें डूब रहा भीतर जातता है समान करते वह मूर्विच्च करता है। भीतर जातता है समान करते वह मूर्विच्च होती है। सहती थी—अनायास, बिना प्रयाप माधि उस हिता थी। आँखें खेलाता तो सामने श्रीराधाकृत्य में इसी युगल-मूर्तिकी लितत हिता है। आला। प्राणोंमें, श्वासोंमें मन्त्रकी मधुर क्री द्वार हिता थी। आँखें बेला तो तो सामने श्रीरा समान किता ते सहता है। सन्तर समानरू समान करता है। सन्तर हिता है। सन्तर हिता है। सन्तर समानरू समान करता है। या लाक हिता है। सन्तर है समान कर समान है। आला जुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत, वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत वह पी शिला। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत वह पी लेता। भागमें रहनेवाले जो कुछ पिला देत वह पी शिला। भागमें रहने                                                                                                          | परंतु भगवान्ने तो पहलेहीसे उसे स्वीकार कर लिया           | धाराकी तरह हृदयमें तरंगित हो रहा था। मन्त्रकी यह              |
| तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गित घायल ही जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार जानता है कह शिकारी। छिप-छिपकर वार था। आँखें खोलता तो सामने श्रीराधाकृष्णकी मंगल मूर्ति, करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। स्हती थी—अनायास, बिना प्रयास। वर्षों इसी रस-समाधिमें वह हदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेमको गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेक लिये, आँखें जुड़ानेक लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका वर्द कुछ निराला ही होता है। वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और चन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है और भगवान् खड़े-खड़े मन्द-मन्द बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको एष्टोंकी अंजलि समर्पित की है। बालरविकी कोमल किरणें समस्त वनप्रात्ते और गोदावरीक हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीक वनमें बैटा करता है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्चछत होकर वा । लोग उसे प्रार्थ किरता था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ करता था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ करता था। लोग उसे विकार स्था विज्ञ करता था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ को उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ को उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ का उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ को उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ को उत्तर था। लोग उसे प्रार्थ को उत्तर था। लोग उसे विकार करता था। लोग उसे विकार विकार सम्प्रंप के विकार का विकार विकार यो विकार विकार यो विकार विकार यो विकार विकार                                                                                                           | था। वह शिकारी ऐसा-वैसा नहीं है। उसका निशाना              | दिव्य लीला देख मंगल मुग्ध था। उसके रोम-रोमसे                  |
| जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गरं के लेने वाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियों की होती है। वह हदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। यादावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें वुश्ला कार हो एकटक निहारने। देखते उसकी दृष्ट बँध गयी, पलकें स्थिर हो गयी। पिरत कर तिहार है। यात्रा वात्रवेन भगवान् सूर्यनारायणको हो सान्त , स्तब्ध गोदावरीके ह्रय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी–तटपर तुलसीके वनमें बैठा करता है। प्राथना करते–करते वह मूर्च्छत होकर रहा है। प्रार्थना करते–करते वह मूर्च्छत होकर वह मंनल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे निल्य क्रिं स्वर्य क्रिं स्वर्य करता था। लोग उसे स्वर्य करता था। लोग उसे स्वर्य क्रिं स्वर्य करता वित्र स्वर्य करता था। लोग उसे स्वर्य करता वित्र स्वर्य करता था। लोग                                                                                                          | खाली जाय, यह हो नहीं सकता। जिसपर उसने प्रेमबुझे          | मन्त्रराजकी कोमल किरणें प्रस्फुरित हो रही थीं और              |
| अरात है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी गृहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। रहती थी—अनायास, बिना प्रयास। वर्षों इसी रस-समाधिमें वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली तृथों और पृष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर वहते हुए ऐसे लगते हैं, माना वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको हो रही है। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैटा करता था। लोग उसे पृकार रहा है। प्रार्थना करते—करते वह मूर्च्छित होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तीर फेंके, वही लुट गया। घायलकी गति घायल ही               | <b>3</b> 30                                                   |
| गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है। वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ हृता रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी वित्ते, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेता, जो कुछ पाला देते, वह पी लेता। लोने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। गांदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। जाती है। उसका वर्द कुछ निराला ही होता है। उसके प्रयोक्त करामें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है । मोरा और गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा करता था। लोग उसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते—करते वह मूर्चित होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जानता है, या जानता है वह शिकारी। छिप-छिपकर वार           | था। आँखें खोलता तो सामने श्रीराधाकृष्णकी मंगल मूर्ति,         |
| जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंको होती है। रहती थी—अनायास, बिना प्रयास। वर्षों इसी रस—समाधिमें वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ दूबा रहा। देह—गेहकी सुध—बुध न थी। वनके भीतरी देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लिने-के—देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी—सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता—फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। यात्रावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा—सा मन्दिर है। यात्रावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा—सा मन्दिर है। उसमें वनके पुष्पोंकी प्राप्ता उन्हें एकटक निहारने। देखते उसको दृष्टि बँध गयी, पलकें स्थिर हो गयीं। फिर क्या देखता है कि श्रीराधारानीका हृदय खुलता है— उत्रक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानको शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। गोदावरीको धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय—स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरी—तटपर तुलसीके वनमें बैठा कर रही हैं। प्रार्थना करते—करते वह मूर्च्छत होकर पास एक छोटा—सा चबूतरा बन गया है, जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | करता है; कभी बहुत हलकी मामूली चोट करता है, कभी           | आँखें बन्द करता तो हृदयमें उसी युगल-मूर्तिकी ललित             |
| वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़ डूबा रहा। देह-गेहकी सुध-बुध न थी। वनके भीतरी देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके लिये, आँखें जुड़ानेक लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेता; जो कुछ लाकर उसे खिला देते, वह खा लेता, आँखें जुड़ानेक लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेता; जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। शारदी पूर्णिमाकी मध्यरात्रि है। मंगलके हृदयमें आज अपूर्व उल्लास छा रहा है। उसने वनके पुष्पोंकी घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। आसपास वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। और प्रियाजीको प्रेमके साथ पहनाया। आँसुओंसे उनके परण पखारे और लगा उन्हें एकटक निहारने। देखते उसकी दृष्टि बँध गयी, पलकें स्थिर हो गयीं। फिर क्या देखता है कि श्रीराधारानीका हृदय खुलता है— वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीक हृदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा करती था। लोग उसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते–करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारती वह मूर्च्छत होकर हो मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारते वह मूर्च्छत होकर हो मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारती वह मूर्च्छत होकर हो मंगले तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारते वह मूर्च्छत होकर हो मंगले तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारते वह मूर्च्छत होकर हो मंगले तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे प्रार्म कारते वह मूर्च्छत होकर हो मानमं रहने वाच स्थाप स                                                                                                         | गहरी—प्राण ले लेनेवाली चोट। बाण लगा हुआ हरिन             | लीला। प्राणोंमें, श्वासोंमें मन्त्रकी मधुर क्रीड़ा स्वयं होती |
| देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेकं लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेता; जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। जोरावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसण पखारे और लगा उन्हें एकटक निहारने। देखते-उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पृष्योंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल िकरणें समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैटा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छत होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जैसे छटपटाता है, वही हालत भगवत्प्रेमियोंकी होती है।      | रहती थी—अनायास, बिना प्रयास। वर्षों इसी रस-समाधिमें           |
| लिये, आँखें जुड़ानेके लिये; लेकिन वहाँ जानेपर उसे लेता; जो कुछ पिला देते, वह पी लेता। लेने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा शारदी पूर्णिमाकी मध्यरात्रि है। मंगलके हृदयमें आज अपूर्व उल्लास छा रहा है। उसने वनके पृष्पोंकी घृमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। माला बनायी, तुलसीकी मंजरीकी माला बनायी। प्राणनाथ और प्रियाजीको प्रेमके साथ पहनाया। आँसुओंसे उनके गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनाययणको पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वह हृदयको सीधे बेधता है और बाणको यों ही लगा छोड़         | <i>x</i> , <i>y</i>                                           |
| लने-के-देने पड़ जाते हैं। गरम ईख चूसनेकी-सी दशा हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। माला बनायी, तुलसीकी मंजरीकी माला बनायी। प्राणनाथ और प्रियाजीको प्रेमके साथ पहनाया। आँसुओंसे उनके गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। चरण पखारे और लगा उन्हें एकटक निहारने। देखते-उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर वहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीको धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केल कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा कर रही हैं। मुर्थना करते-करते वह मूर्च्छत होकर उहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देता है। प्रेमकी गलीमें साधक जाता तो है जी बहलानेके      | 3                                                             |
| हो जाती है—न चूसते बनता है न छोड़ते। घायल होकर आज अपूर्व उल्लास छा रहा है। उसने वनके पुष्पोंकी घूमता–फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। माला बनायी, तुलसीकी मंजरीकी माला बनायी। प्राणनाथ वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। और प्रियाजीको प्रेमके साथ पहनाया। आँसुओंसे उनके गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल–मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर विहार है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन–सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी–तटपर तुलसीके वनमें बैठा करता था। लोग उसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते–करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                        | •                                                             |
| घूमता-फिरता है। उसका दर्द कुछ निराला ही होता है। माला बनायी, तुलसीकी मंजरीकी माला बनायी। प्राणनाथ वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती। और प्रियाजीको प्रेमके साथ पहनाया। आँसुओंसे उनके गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिशा है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा करती था। लोग उसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                        | •                                                             |
| वहाँ दवा और दुआ कुछ भी काम नहीं देती।  गोदावरीके तटपर जंगलमें एक छोटा–सा मन्दिर है। उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल–मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पोंकी अंजलि समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय–स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर–भावसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते–करते वह मूर्च्छत होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                        | 3,                                                            |
| गोदावरीक तटपर जंगलमें एक छोटा-सा मन्दिर है। चरण पखारे और लगा उन्हें एकटक निहारने। देखते-उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय ठीक जैसे सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलकी कली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर विलाती है—राधारानी मंगलको उठाकर अपने हृदयमें विवा है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा करता था। लोग उसे पुकार रहा है। प्रार्थना करते–करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                        |                                                               |
| उसमें श्रीराधाकृष्णकी युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास<br>तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली<br>वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय<br>हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर<br>दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल<br>बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको<br>पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें<br>समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि<br>कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा<br>हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                        | <del>_</del>                                                  |
| तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली क्या देखता है कि श्रीराधारानीका हृदय खुलता है— वृक्षों और पुष्पलताओंसे स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय ठीक जैसे सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे कमलकी कली खिलती है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर खिलती है—राधारानी मंगलको उठाकर अपने हृदयमें दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल छिपा लेती हैं और भगवान् खड़े-खड़े मन्द-मन्द बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको मुसकानोंकी झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ अब मंगल नहीं एष्मोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णतः कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। प्राथना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                        |                                                               |
| वृक्षों और पुष्पलताओं से स्थानकी शोभा अत्यन्त रमणीय ठीक जैसे सूर्यकी किरणों के स्पर्शसे कमलकी कली हो रही है। मोरों और वन्य पशुओं ने वनको मुखरित कर खिलती है—राधारानी मंगलको उठाकर अपने हृदयमें दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल छिपा लेती हैं और भगवान् खड़े-खड़े मन्द-मन्द बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको मुसकानों की झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ अब मंगल नहीं है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणों में अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णतः कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीक वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है, पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छत होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उसमें श्रीराधाकृष्णको युगल-मूर्ति विराजमान है। आसपास     | देखते उसकी दृष्टि बँध गयी, पलकें स्थिर हो गयीं। फिर           |
| हो रही है। मोरों और वन्य पशुओंने वनको मुखरित कर खिलती है—राधारानी मंगलको उठाकर अपने हृदयमें दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल छिपा लेती हैं और भगवान् खड़े-खड़े मन्द-मन्द बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको मुसकानोंकी झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ अब मंगल नहीं एष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णतः कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है, पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तुलसीका सघन वन है—दूरतक फैला हुआ जंगल। जंगली             | •                                                             |
| दिया है। शान्त, स्तब्ध गोदावरीकी धारापर वनके फूल छिपा लेती हैं और भगवान् खड़े-खड़े मन्द-मन्द बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको मुसकानोंकी झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ अब मंगल नहीं पृष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल िकरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णतः कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। मिन्दरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है, जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 3,                                                            |
| बहते हुए ऐसे लगते हैं, मानो वनदेवीने भगवान् सूर्यनारायणको मुसकानोंकी झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ अब मंगल नहीं पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल िकरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णतः कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है, पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                        |                                                               |
| पुष्पोंकी अंजिल समर्पित की है। बालरिवकी कोमल किरणें है—उसने अपना सर्वस्व अपने प्राणनाथ जीवन-सखाके समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णत: कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है। हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है, पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del> ,                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       |
| समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णत:<br>कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है।<br>हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है,<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | -                                                             |
| कर रही हैं। मंगल गोदावरी-तटपर तुलसीके वनमें बैठा स्वीकार कर ली गयी है।<br>हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मिन्दरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है,<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                               |
| हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे मन्दिरके पास एक छोटा-सा चबूतरा बन गया है,<br>पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | समस्त वनप्रान्तमें और गोदावरीके हृदय-स्थलपर केलि         | चरणोंमें अर्पित कर दिया है और उसकी यह भेंट पूर्णत:            |
| पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर  जहाँ मंगल तुलसीवनमें बैठा करता था। लोग उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                                        | स्वीकार कर ली गयी है।                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हुआ गद्गद कण्ठसे अपने प्राणनाथको कातर-भावसे              |                                                               |
| वहीं पिर गटवा है। प्रक्तित अवस्थापें पंगलको गक्क पंगलदासका चलवग कहते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुकार रहा है। प्रार्थना करते-करते वह मूर्च्छित होकर      | _                                                             |
| पर्वा गर पञ्ता है। मूर्वित जपस्पान नगराका एक नगरापासका प्रयूति करते है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वहीं गिर पड़ता है। मूर्च्छित अवस्थामें मंगलको एक         | मंगलदासका चबूतरा कहते हैं।                                    |

#### जगत्की रचनाका उद्देश्य (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)

भगवान् जो जगत्की रचना करते हैं, उसमें भगवान् जीवके नित्य साथी हैं। कभी उससे अलग

भगवान्का जीवोंको नाना भाँतिसे रस प्रदान करना और नहीं होते, तथापि प्राणी उनको जानता नहीं, भूल गया है।

स्वयं उनके प्रेम-रसका आस्वादन करना-यही उद्देश्य जैसे किसीकी जेबमें घड़ी पड़ी हो और वह उसे भूल जाय

है। विचारशील साधकका चित्त शुद्ध होनेपर उसको तो अपने पास होते हुए भी वह उससे दूरीका अनुभव

बोध प्राप्त होता है और उसके बाद प्रेमकी प्राप्ति होती है। कोई कहे कि बोधके बाद प्रेमकी प्राप्ति कैसी?

उसका तो शरीर-मन आदिसे कोई सम्बन्ध ही नहीं

रहता। फिर प्रेम कौन, किससे और कैसे करता है?

इसका उत्तर यही है कि प्रेमीका मन, इन्द्रियाँ आदि कोई

भी भौतिक नहीं रहते। उसके मन-बुद्धि आदि सभी दिव्य और चिन्मय होते हैं, क्योंकि भगवान् स्वयं जिस

चिन्मय प्रेमकी धातुसे बने हैं, उसीसे उनका प्रेमी, उनका

दिव्य धाम और सब कुछ बने हैं। उनमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है। इसलिये बोधके बाद प्रेम होना असंगत

नहीं है। इसीमें तो सिच्चदानन्दघन पूर्णब्रह्म लीलामय परमेश्वरके सगुण-साकार रूपकी सार्थकता है। प्रेमके अतिरिक्त सगुण-ब्रह्मके होनेमें कोई कारण ही नहीं है।

प्रेम अनन्त है, उसका कभी अन्त नहीं होता,

क्योंकि प्रेमी और प्रेमकी लालसा एवं प्रियतम सभी नित्य और असीम हैं, अत: उनके मिलनमें और वियोगमें सदैव आकर्षण रहता है तथा नित्य नया प्रेम बना रहता है।

झुठ-कपट

मेरा दु:ख हरि बिन कौन हरे'

( श्रीजगदीशलालजी श्रीवास्तव 'दीश') हरि कौन दुःख बिन दुखियारा,

जन्म-जन्म

अधियारा। तन, मन जलता, पग-पग चलता, अब मैं मौन धरे॥ मेरा दु:खः

में

जग में पाप करे॥ मेरा दःखः

करता है। जबतक उसे यह मालूम नहीं होता कि घड़ी मेरे पास मेरी जेबमें ही है, तबतक वह उसे खोजता रहता है और उसके बिना दुखी होता है, परंतु जब उसको बोध हो

जाता है, तब वह घडी उसे मिल जाती है। उसी प्रकार यह जीव जबसे भगवान्को भूल गया है, तबसे अपनेको उनसे अलग मानकर दुखी हो रहा है।

यह भूल मिटाकर जो अपने प्रेमास्पदके सम्बन्धका स्मरण हो जाना है, यही वास्तविक स्मरण है। अत:

नाम-जप आदि साधन करते समय भी साधकको यह नहीं भूलना चाहिये कि 'यह नाम मेरे प्रियतमका है।'

चित्त-शुद्धिके लिये साधकको चाहिये कि या तो विकल्परहित विश्वास करके यह माने कि 'मेरी और प्रभुकी

जातीय एकता है। अत: वे ही मेरे हैं। अन्य कोई मेरा नहीं है।' और यह मानकर एकमात्र प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमकी

'मैं और मेरापन'है, उसे विचारके द्वारा दूर करके सच्चिदानन्द-घन ब्रह्मसे अपने स्वरूपकी एकताका बोध प्राप्त करे।

लालसा प्रकट करे अथवा शरीर और संसारमें माना हुआ जो

हरे जो कुछ भी था, सभी गँवा कर, की में ठोकर खाकर।

पर आ बैठा नीर भरे॥ मेरा नैनन

के

अधम नर मैं चिरकामी, घट-घट के अन्तर्यामी।

पाप की गठरी, खोलत जिया डरे॥ मेरा दु:खः

दु:खः

| • •                                                      | <b>चमत्कार</b> ३५                                    |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| गो-चिन्तन— गोसेवाके चमत्कार                              |                                                      |  |
| (१)                                                      | 'नहीं छोडँगा।'                                       |  |
| गोसेवासे प्राप्त की—इच्छा-मृत्यु                         | लालाजीने उसे चुनौती दी और लाठी हवामें घुमाते         |  |
| भगवद्भक्ति एवं गोसेवा तथा राष्ट्रसेवाके लिये             | हुए बोले—'गाय या तो छोड़ दे नहीं तो एक ही लाठीके     |  |
| समर्पित व्यक्तिका हृदय, मन तथा मस्तिष्क इतना             | वारसे काम पूरा हो जायगा।' कसाईने कहा—'लाला,          |  |
| शक्तिशाली हो जाता है कि वह एक बार तो रोगों तथा           | जेल जाओगे।' लालाजी बोले—'अरे कसाई, मैं तो            |  |
| मृत्युतकको चुनौती देनेकी दिव्य दैवी शक्ति प्राप्त कर     | कभी-न-कभी जेलसे वापस आ जाऊँगा, पर तू कब्रसे          |  |
| लेता ही है। अपना जीवन प्रभुके चरणोंमें लीन कर            | वापस नहीं आयेगा।' कसाईको गाय छोड़कर भागना            |  |
| देनेवाली धर्मसेवा एवं गोसेवा तथा राष्ट्र और समाजके       | पडा।                                                 |  |
| लिये समर्पित विभूतिकी इच्छाशक्ति भीष्म पितामहकी          | <b>मित्रकी बेटीकी जिम्मेदारी</b> —लालाजी दिल्लीमें   |  |
| तरह प्रबल हो जाती है तथा मृत्यु भी उसकी मुट्ठीमें        | रहते थे। झज्जरसे उन्हें किसीका सन्देश मिला कि        |  |
| समाहित हो जाती है। यहाँ ऐसी ही एक घटना प्रस्तुत          | आपके पुराने मित्र लाला रघुवीरसिंहके अन्तिम दिन हैं,  |  |
| है, जिसमें गोसेवासे इच्छा-मृत्युकी प्राप्तिको दर्शाया    | वे आपसे मिलना चाहते हैं। लालाजी झज्जर जा पहुँचे।     |  |
| गया है—                                                  | रघुवीरसिंह मृत्युशय्यापर पड़े थे। अपने अनन्य मित्रको |  |
| दिल्लीके विख्यात समाजसेवी तथा सर्वोच्च                   | देखते ही उनकी आँखोंमें चमक आ गयी।                    |  |
| न्यायालयके अधिवक्ता श्रीरामफलजीने एक दिन मुझे            | उन्होंने रघुनाथसहायजीका हाथ जोरसे पकड़               |  |
| अपने पिता श्रीलाला रघुनाथसहायजीके ब्रह्मलोकगमनका         | लिया और बोले—'भाई रघुनाथ, मेरे प्राण अटके पड़े       |  |
| अनूठा विवरण सुनाया। उसे सुनकर यह पता चलता है             | हैं, निकल नहीं रहे हैं। बस, एक चिन्ता है। विवाहके    |  |
| कि हमारे धर्मशास्त्रों एवं पुराणोंमें आयी इच्छा–मृत्युकी | लिये एक बेटी रह गयी है। यदि तू उसके विवाहकी          |  |
| बातें अक्षरश: सत्य हैं—                                  | जिम्मेदारी ले ले तो मैं निश्चिन्त होकर अपने प्रभुके  |  |
| <b>गोसेवा—सात्त्विक जीवन—</b> लाला रघुनाथ                | चरणोंमें लीन हो जाऊँ।' रघुनाथसहायजी भावुक हो         |  |
| सहायजी झज्जर (हरियाणा)-के रहनेवाले थे। उन्होंने          | गये। बोले—'रघुवीर, तू चिन्ता न कर। मैंने इतनी        |  |
| एक प्रकारसे ईश्वरमें दृढ़ विश्वास, सादगी, सात्त्विकता,   | लड़िकयोंकी शादियाँ करवायी हैं, फिर तेरी बेटी तो मेरी |  |
| संतोष तथा ईमानदारी—ये गुण उत्तराधिकारमें प्राप्त किये    | बेटीके बराबर है।'                                    |  |
| थे। गोमाताके वे परम भक्त थे। प्रतिदिन गायकी सेवा         | लाला रघुवीरसिंहने आँखें उठायीं, रघुनाथसहायकी         |  |
| करते, गायका एक सेर दूध पीते। वे ९५ वर्षतक जिये तथा       | आँखोंमें झाँका, बोले—'पक्की बात?' रघुनाथसहाय         |  |
| अन्तिम दिनतक १५ किलोमीटरकी सैर करते रहे।                 | बोले—'पक्की बात।' बस, इतना सुनकर लाला                |  |
| लालाजी गौमाताकी सेवाको सर्वोपरि महत्त्व देते थे।         | रघुवीरसिंहने, वहीं प्राण छोड़ दिये। बादमें उन्होंने  |  |
| अपने हाथसे गायकी सेवा करते थे। कसाइयोंको गाय ले          | उनकी बेटीका शानदार ढंगसे विवाह किया।                 |  |
| जाते देखते तो उनसे भिड़नेको तत्पर रहते थे। कई बार तो     | एक दिन लालाजीने अपने सबसे छोटे पुत्र रामफलको         |  |
| कसाईको गायका मूल्य देकर गाय ले लेते थे।                  | पास बुलाया। बोले—'बेटा, मैं ९५ सालका हो गया।         |  |
| एक दिन लालाजीने देखा कि एक कसाई गायको                    | अब अगले हफ्ते चला जाऊँगा।' रामफलजी परेशान।           |  |
| बूचड़खानेकी ओर ले जा रहा है। उन्होंने यह दृश्य देखा      | बोले—'पिताजी, आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आज सुबह १५        |  |
| तो अपनी लाठी जमीनपर पटकी और जोरसे बोले—                  | किलोमीटरकी सैर करके आये हैं। पूजा की है। आपके        |  |
| 'अबे ओ जल्लाद, गायको छोड़ दे।' कसाईने कहा—               | शरीरके किसी अंगमें दर्द नहीं है। फिर यह क्या         |  |

लालाजी बोले—'हमने सोचा कि अब मेरी आय गरीबकी हाय जिंदगी तहस-नहस कर देती है।' ९५ सालकी हो गयी है। हमारे बेटे अब बूढे होने लगे हैं। बस, इतना कहकर लालाजीने आँखें मूँद लीं। तुममेंसे यदि कोई मेरे सामने चला जाय, तो मुझसे देखा रामफलजी तुरंत बगलसे डॉक्टर बुला लाये, पर पंछी तो नहीं जायगा। इसलिये अपने इष्टदेव गोपालको दरख्वास्त उड़ चुका था। -- तरुण विजय दे दी थी। आज वह दरख्वास्त मंजूर हो गयी है।' (२) गोपालने मेरी दरख्वास्त मंजूर की -- रामफलजी गोसेवासे रोग-निवारण घटना १९७५ ई० की है। अख्तियारपुर नामक गाँवमें उनका मुँह देखते रह गये। बोले—'पिताजी, यह बात तो समझमें आती है कि आपने दरख्वास्त दी। पर ऐसा एक दीनहीन बुढ़िया रहती थी। उसको एक ही बेटा था, कैसे हो सकता है कि वह मंजूर भी हो गयी और आपके जो अभी छोटा था। बुढ़िया गोसेवा करती तथा गौका दूध पास मंजूरीकी खबर पहुँच गयी।' और मट्ठा बेचकर जीवन-यापन करती। जब बेटा कुछ

लालाजी बोले—'मेरा ईश्वर गोपाल है। वह भी गायोंकी सेवा करता है, मैं भी गायोंको पालता हूँ। मैंने अपने कृष्णजीसे कहा—यदि मैंने सच्ची निष्ठासे गोमाताकी सेवा की है, कसाइयोंसे अनेक गायोंको बचाया है तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते ? क्या तुम मुझे मेरे कहनेसे मृत्यु नहीं दे सकते? बस, मुझे मेरे गोपालको आवाज आ गयी। उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। १८ अगस्त सन् १९७५ का दिन था। दोपहरके १२

बेकारकी बातें कर रहे हैं।'

बेटा भी गोद्ग्ध-सेवनके साथ ही गौमाताकी तन्मयतासे बजे थे। लालाजीने बेटे रामफलको पास बुलाया और सेवा करने लगा। गोसेवाके प्रभाव तथा गोदुग्धके सेवनसे बोले—'बेटा, मैं तो अब जा रहा हूँ। जिंदगीमें सुखी रहना बुढ़ियाका बेटा टी०बी० रोगसे मुक्त हो गया। गोदुग्ध एवं है तो मेरी तीन बातें याद रखना।' रामफलजी हाथ जोड़कर सामने खड़े थे। लालाजी बोले—'वे तीन बातें हैं—लंगोटका पक्का रहना यानी अपने चरित्रको सँभालकर रखना, परस्त्रीपर कुदृष्टि भी नहीं पड़े—सावधान रहना। जुट गये। गाँववाले उनकी गोसेवासे चिकत रहते। गोसेवासे दूसरी बात गाँठका ईमानदार रहना—कभी भी बेईमानीका आरोग्य, धन-धान्य तथा सभी फल मिलते हैं। यह घटना

पैसा न कमाना। तीसरी बात गरीबनिवाज रहना।

सयाना हुआ और कमाने लगा, तब बुढ़ियाने उसका विवाह कर दिया। तत्पश्चात् उसे एक पोती हुई। कुछ समयके बाद उसके बेटेको टी०बी० हो गयी। बेटेकी बीमारीसे बेचारी बुढिया बहुत चिन्तित रहती। उसने अपने बेटेको

जिंदगीभर गरीबकी सेवा-सहायताको तत्पर रहना।

िभाग ९५

अपने ही गाँवके डॉक्टरको दिखाया। डॉक्टरने देखा और दवा दी, जिससे कुछ सुधार हुआ, फिर भी डॉक्टरने परामर्श दिया—'गौका दूध खिलाओ-पिलाओ, अच्छी तरहसे गोसेवा करो।' बुढ़ियाने ऐसा ही किया। उसका

गोसेवाके इस चमत्कारिक प्रभावको देखकर बृढियाके आश्चर्यका तो ठिकाना न रहा, अब तो वह बुढ़िया एवं उसका बेटा दोनों और भी लगनसे अहर्निश गौकी सेवामें

प्रत्यक्ष देखी गयी है।—देवनारायण भट्ट 'दिवाकर'

राजा दिलीपकी गोसेवा

निषेदुषीमासनबन्धधीरः। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्॥

राजा दिलीप नन्दिनी गायकी सेवा कर रहे थे। वह खड़ी रहती, तो राजा खड़े हो जाते, वह गमन करती तो राजा चलते। वह बैठती तो राजा बैठते और वह पानी पीती तभी वे पानी पीनेकी इच्छा करते। जिस प्रकार छाया व्यक्तिका अनुगमन करती है, उसी प्रकार राजा दिलीपने नन्दिनी गायका अनुगमन किया।[स्ववंश २।६]

वतोत्सव-पर्व

# व्रतोत्सव-पर्व

२२

२३ ,,

२४ ,,

२५

२६

२७

२८

२९

38 ,,

3 ,,

,,

सं० २०७८, शक १९४३, सन् २०२१, सूर्य दक्षिणायन, शरद्ऋतु, कार्तिक-कृष्णपक्ष तिथि नक्षत्र दिनांक

प्रतिपदा रात्रिमें ८।५६ बजेतक गुरु अश्वनी सायं ४।१८ बजेतक २१ अक्टूबर

द्वितीया " १०।४२ बजेतक । शुक्र भरणी रात्रिमें ६।३० बजेतक

कृत्तिका ,, ८।५८ बजेतक तृतीया 🔊 १२ । ४२ बजेतक शनि रोहिणी 🕠 ११। ३५ बजेतक

चतुर्थी ,, २।५० बजेतक रिव पंचमी ,, ४।५४ बजेतक सोम

संख्या १०]

मृगशिरा 🗤 २ । १० बजेतक षष्ठी अहोरात्र 🕠 ४। ३४ बजेतक मंगल आर्द्रा

षष्ठी प्रात: ६।४६ बजेतक बिध पुनर्वस् अहोरात्र

पुनर्वसु प्रात: ६। ३७ बजेतक शुक्र

शनि

अष्टमी ,, ९।२० बजेतक नवमी ,, ९।५५ बजेतक रवि दशमी 🗤 ९ । ५८ बजेतक

सप्तमी दिनमें ८। १७ बजेतक गुरु

पुष्य दिनमें ८।१५ बजेतक आश्लेषा 🗤 ९ । २४ बजेतक

30 🗤 १०।५ बजेतक एकादशी ,, ९ । ३१ बजेतक सोम पु०फा० ,, १०।१५ बजेतक १ नवम्बर द्वादशी ,, ८। ३४ बजेतक मंगल उ०फा० ,, ९।५६ बजेतक

हस्त 🥠 ९। १४ बजेतक बुध

त्रयोदशी प्रात: ७।१३ बजेतक अमावस्या रात्रिमें ३।३१ बजेतक । गुरु चित्रा 🦙 ८।१२ बजेतक 😿 🕠

सं० २०७८, शक १९४३, सन् २०२१, सूर्य दक्षिणायन, शरद्-हेमन्त-ऋतु, कार्तिक-शुक्लपक्ष

तिथि वार नक्षत्र

प्रतिपदा रात्रिमें १।१९ बजेतक । शक्र स्वाती प्रात: ६।५२ बजेतक द्वितीया " ११।० बजेतक शिन अनुराधा रात्रिमें ३।४३ बजेतक

तृतीया '' ८। ३६ बजेतक रिव ज्येष्ठा "२।१ बजेतक चतुर्थी 🤊 ६ । १५ बजेतक 🛮 सोम 🖡 मूल " १२।२३ बजेतक

उ०षा० 🔐 ९।३६ बजेतक श्रवण 🦙 ८।३६ बजेतक

शुक्र

रवि

द्वादशी ,, ९।१५ बजेतक मंगल रेवती ,, ९।५१ बजेतक

पूर्णिमा 🗥 १ । १८ बजेतक | शुक्र | कृत्तिका 🕠 ४ । २ बजेतक

दशमी 🔈 ८ । ५८ बजेतक

एकादशी " ८।५१ बजेतक सोम

त्रयोदशी " १०।१० बजेतक बुध

चतुर्दशी " ११।३३ बजेतक । गुरु

अष्टमी " १०।४० बजेतक धनिष्ठा 🤊 ७।५६ बजेतक नवमी '' ९।३६ बजेतक शिन शतभिषा " ७।४१ बजेतक

षष्ठी दिनमें १।५७ बजेतक बिध सप्तमी 🗤 १२।९ बजेतक | गुरु

पंचमी सायं ४।१ बजेतक मंगल पू०षा० 🦙 १०।५४ बजेतक

पू०भा० 🦙 ७।५५ बजेतक

उ०भा० "८।३७ बजेतक

अश्वनी "११।३१ बजेतक

भरणी 🥠 १।३८ बजेतक

9 ,, 6 11

ξ,, धनुराशि रात्रिमें २।१ बजेसे।

१० ,,

११ "

१२ ,,

१३ ,,

१४ "

१५ ,,

१६ ,,

१७ ,,

26 11

दिनांक

५ नवम्बर ३।५ बजे, **मूल** रात्रिमें ३।४३ बजेसे।

काशीमें गोवर्धनपूजा, भैयादूज, यमद्वितीया, विशाखाका सूर्य रात्रिमें

अन्नकूट, गोवर्धनपूजा।

श्रीसूर्यषष्ठीव्रत ।

अक्षयनवमी।

काशीमें देवदीपावली।

**कार्तिक-स्नान** समाप्त।

अमावस्या, दीपावली।

१२।६ बजेसे। अहोईव्रत।

मुल दिनमें ८।१५ बजेसे।

मूल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

मूल रात्रिमें १२। २३ बजेतक।

मकरराशि रात्रिशेष ४। ३५ बजेसे।

तुलसीविवाह, मूल रात्रिमें ८। ३७ बजेसे।

भद्रा दिनमें १२।९ बजेसे रात्रिमें ११।२४ बजेतक।

भौमप्रदोषव्रत, धनतेरस, धन्वन्तरि-जयन्ती।

मुल सायं ४। १८ बजेतक।

वृषराशि रात्रिमें १।७ बजेसे।

मिथुनराशि दिनमें १२।५३ बजेसे,

रात्रिमें ८।४३ बजेसे, नरकचतुर्दशी, श्रीहनुमज्जयन्ती।

भद्रा प्रात: ७।२६ बजेसे रात्रिमें ६।१५ बजेतक, **वैनायकी श्रीगणेशचतुर्थीव्रत,** 

गोपाष्टमी, कुम्भराशि दिनमें ८।१६ बजेसे, पंचकारम्भ दिनमें ८।१६ बजे।

भद्रा दिनमें ८। ५१ बजेतक, प्रबोधनी एकादशीव्रत (सबका),

मेषराशि रात्रिमें ९।५१ बजेसे, पंचक समाप्त रात्रिमें ९।५१ बजे,

भद्रा दिनमें ११। ३३ बजेसे रात्रिमें १२। २६ बजेतक, व्रत-पूर्णिमा,

कार्तिकपूर्णिमा, वृषराशि दिनमें ८। १४ बजेसे, श्रीगुरुनानकजयन्ती,

भौमप्रदोषवृत, वृश्चिक-संक्रान्ति रात्रिमें १२।५८ बजे, हेमन्तऋतु प्रारम्भ।

श्रीवैक्ण्ठचतुर्दशीव्रत, मुल रात्रिमें ११।३१ बजेतक।

**भद्रा** रात्रिमें ८।५५ बजेसे, **मीनराशि** दिनमें १।५२ बजेसे।

रम्भा एकादशीव्रत (सबका), गोवत्सद्वादशी, कन्याराशि सायं ४।१० बजेसे।

मुल, भद्रा, पंचक तथा व्रत-पर्वादि

संकष्टी श्रीगणेशचतुर्थी (करवाचौथ) वृत, चन्द्रोदय रात्रिमें ७।५१ बजे।

भद्रा दिनमें ११।४२ बजेसे रात्रिमें १२।४२ बजेतक।

भद्रा रात्रिमें ९।५६ बजेसे, सिंहराशि दिनमें ९।२४ बजेसे। भद्रा दिनमें ९।५८ बजेतक, मूल दिनमें १०।५ बजेतक।

भद्रा प्रात: ६। ४६ बजेसे रात्रिमें ७। ३१ बजेतक, कर्कराशि रात्रिमें

भद्रा प्रात: ७। १३ बजेसे रात्रिमें ६। २१ बजेतक, तुलाराशि

श्रीभगवन्नाम-जपकी शुभ सूचना

# (इस जपकी अवधि कार्तिक पूर्णिमा, विक्रम-संवत् २०७७ से चैत्र पूर्णिमा, विक्रम-संवत् २०७८ तक रही है)

असवार, असोहा, अहमदपुर, अहमदाबाद, आगर, ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम्। स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलौ युगे॥ आगरा, आडंद, आनन्दनगर, आनन्दपुर साहिब, आबूरोड,

'राजन्! मनुष्योंमें वे लोग भाग्यवान् हैं तथा निश्चय आमळा, आला [नेपाल], आलोट, आवसर, इंदौर, इंद्राना, इचलकरंजी, इजोत, इटावा, इनायती, इन्दरवास, इलाहाबाद,

ही कृतार्थ हो चुके हैं, जो इस कलियुगमें स्वयं श्रीहरिका नाम-स्मरण करते और दूसरोंसे नाम-स्मरण करवाते हैं।'

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ —इस वर्ष भी इस षोडश नाम-महामन्त्रका जप

पर्याप्त संख्यामें हुआ है। विवरण इस प्रकार है—

(क) मन्त्र-संख्या ६८,५३,८५,२०० (अडसठ करोड़, तिरपन लाख, पचासी हजार, दो सौ)।

(ख) नाम-संख्या १०,९६,६१,६३,२०० (दस अरब, छानबे करोड़, इकसठ लाख, तिरसठ हजार,

दो सौ)। (ग) षोडश नाम-महामन्त्रके अतिरिक्त अन्य

मन्त्रोंका भी जप हुआ है।

(घ) बालक, युवक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-

अमीर, अपढ़ एवं विद्वान्—सभी तरहके लोगोंने उत्साहसे जपमें योग दिया है। भारतका शायद ही कोई ऐसा

अतिरिक्त बाहर कनाडा, जर्मनी, फ्रामिंघम, मलेसिया, मेलबोर्न, मिडिलटाउन, यू०के०, यू०एस०ए०, यूनाइटेड

किंगडम, स्पेन, सिंगापुर, नेपाल आदिसे भी जप होनेकी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। स्थानोंके नाम—

अंजनु, अंधेरी, अंबाला, अकबरपुर, अकोला,

अचरोल, अचानामुरली, अचारपुरा, अजमेर, अदासी,

अन्धराठाढ़ी, अनघौरा, अमरकंटक, अमरवाड़ा, अमरावती, अमरावतीघाट, अमृतपुर, अमृतसर, अरनियाजोशी, अरनेठा, अलवर, अलीगंज, अलीपुरकला, अवन्तिकानगर, असदपुर,

कुक्षी, कुटासा, कुठेरा, कुनिहार, कुन्हील पनेरा, कुरुक्षेत्र, कुरुसेंडी, कुलेना, कुलमीपुर, कुर्ला, कुसुमखेर, कूडाघाट, केंकरा, केलवैरोड (पूर्व), कोईलारी, कोटरा, कोटद्वार,

प्रदेश बचा हो, जहाँ जप न हुआ हो। भारतके

कौलेती (नेपाल), खंजरपुर, खगडिया, खजरेट, खजुरीरुण्डा, खजूरी, खड्गपुर, खडगवा, खडगवाँकला,

खन्आ, खन्ना, खाखोली, खानिकत्ता, खिरिकया, खिलड़ी

टिकरा, खुटपला, खुरपा, खुरपावड़ा, खेड़लीगंज,

खेड़ारसूलपुर, खेतराजपुर, खेरोट, खेलदेशपाण्डेय, खैराचातर, खैराबाद, गंगधर, गंगातीकलॉं, गंगापुर सिटी, गंजवसौदा,

गड़कोट, गडीपुरा, गढ़पुरा, गढेरी, गनेड़ी, गया, गाँधीनगर,

गाजियाबाद, गायत्रीनगर, गिठीगाड़ा, गुंडरदेही, गुड़गाँव,

गुड़ाकला, गुढ़ा, गुना, गुरुग्राम, गुलबर्गा, गुलाबपुरा, गुलेरगुड्, गोकुलनगर, गोकुलेश्वर, गोपरी चाँदपुर, गोपालगंज,

उज्जैन, उत्तैली, उदयगीर, उदयपुर, उन्नाव, उमरगा,

उरगर, उरतुम, उल्हासनगर, उस्मानाबाद, ऊसरी, एटा,

ऋषिकेश, ओराडसकरी, ओबरा, औरंगाबाद, कघारा,

कटक, कटघर, कछुवा, कड़ीला, कथैया, कनेई, करजगाँव,

करनभाऊ, करनाल, करही (शुक्ल), करीमगंज,

करैयाजागीर, करौलिया, कल्याण, कल्याणपुर,

कवलपुरामठिया, कसारीडीह, कॉॅंकरोली, काटोल,

काठमांडो, कानपुर, कानड़ी, कामठी, कालका, कालाडेरा,

कालियागंज, कालुखाँड, किरारी, किशनगढ, कीसियापुर,

कोटा, कोकमबाड़, कोथराखुर्द, कोबरा, कोलकाता,

कोलार, कोलीढेक, कोसीकला, केन्दुझर, कैथल, कौहाकुड़ा,

गोपालगढ़, गोपेश्वर, गोरखपुर, गोंछेणा, गौरीगंज, ग्वालियर, घगोंट, घघरा, घटोद, घनकॉल, घराकडा, घाटवा,

भाग ९५

| संख्या १० ] श्रीभगवन्नाम-र                               | तपकी शुभ सूचना ३९                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                 | **************************************                     |
| घिंचलाय, घुघली, घोंच, चंडीगढ़, चंदौली, चकबड़,            | पौना, प्राचीन टिकैतगंज, फतेहपुर शेरवावाटी फर्रुखाबाद,      |
| चपकीबघार, चम्बा, चरघरा, चाँडेल, चाँदखेड़ा,               | फागी, फाजिलनगर, फिरवॉंसी, फ्रेन्डसकालोनी, फूलवारी,         |
| चिखलाकसा, चिचोली, चुल्हर, चित्तौड़गढ़, चिन्तपूरणी,       | बंगलूरु, बंगलौर, बंबई, बगदङ्गिया, बगदा, बघेरा,             |
| चित्रकूट, चुरू, चिचगढ़, चेंगलपट्टू, चेन्नई, चोपड़ा,      | बड़की अकोठी, बटाला, बड़खेरवा, बड़ालू, बनैल,                |
| चोरबड़, चौकाबाग, चौखा, चौखुटिया, चौरास, चौहटन,           | बन्नी, बमेनियाकला, बमोरा, बरनाला, बरेली, बरोदासागर,        |
| च्यौडा, छकना, छतरपुर, छपट्टी, छाजाका नागल,               | बरोरी, बरौदियारायन, बसाँव, बसान, बसई, बागपत,               |
| छोटालम्बा, जंघोरा, जगदीशपुरा, जगाधरी, जट्टारी,           | बॉॅंगरोद, बॉंदनवाड़ा, बॉंसवाड़ा, बादपारी, बादशाहपुर,       |
| जनापुर, जबलपुर, जयरामपुर, जयपुर, जयप्रभानगर,             | बामौरीताल, बारीकेल, बलांगीर, बालाघाट, बाराकाट              |
| जयरामपुर, जरुड़, जलगाँव, जलोदाखाटयान, जवाहरनगर,          | (नेपाल) बालूमाजरा, बालेश्वर, बिगहिया, बिटोरा (नेपाल),      |
| जसवंतढ़, जसो, जाकरपुरा, जॉजगीर, जालना, जानडोल,           | बिजनौर, बिदराली, बिरहाकन्हई, बिलासपुर, बिलोदी,             |
| जामनगर, जामपाली, जावर, जुलगांव, जैतगढ़, जैतारन,          | बीकानेर, बीग्गा, बीना, बीदर, बुरहानपुर, बुलन्दशहर,         |
| जैतो, जैपुर, जैसलसर, जैसलमेर, जोधपुर, जोरावरनगर,         | बुल्ढाणा, बूढ़ारावपारा, बेकोना, बेगूसराय, बेरलीखुर्द,      |
| जोस्यूड़ा, जौलजीवी, झाँसी, झुन्झूनू, झूलाघाट, टटेड़ा,    | बेलड़ा, बेनियाकावास, बेलगाँव, बेलगावी, बसोली,              |
| टिकरीखिलड़ा, टीकमगढ़, ठकुरापार, ठाणे, डड़िहथ,            | बेरहामपुर, बैकुंठपुर, बैतूल, बैंतूलगंज, बोकारो, बोरनार,    |
| डडूका, डबरा, डबोक, डिंगमंडी, डोंविवली, ढॉॅंगू,           | बोराडा, बौरीअरब, बोरीवली, ब्यावर, ब्यौही, ब्रह्मनपुर,      |
| तर्भा, तलवार, ताँडूर, तुगाँव, तिवसा, तेल्हारा, टोपचाँची, | भटिण्डा, भट्टू (बैजनाथ), भईन्दर, भटगाँव, भदवागढ़,          |
| तोला, त्रिमूर्तिनगर, थाना, थुलवासा, दक्षिणी पटेरी,       | भन्सुली, मयन्दर, भरतपुर, भलस्वाईसापुर, भवराणा,             |
| दडीबा, दितया, दत्यारसुनी, दमोह, दरौना, दलसिंहसराय,       | भागलपुर, भावनगर, भिण्डुवा, भिलाई, भिवण्डी,                 |
| दलोदारेल, दहमी, दातारामगढ़, दामनजोडी, दायारोड,           | भीकमगाँव, भीनासर, भीमदासपुर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर,          |
| दिल्ली, टुपुरापुर, दुर्ग, दुर्गानगर, दूनी, देवगलपुर,     | भुसावल, भूड़, भून्तर, भूरेवाल, भेडवन, भैंसड़ा, भैसबोड,     |
| देवघर, देवमयीपुरवा, देवास, देशनोक, देहरादून, देहली,      | भैसलाना, भैसहिया, भोकरदन, भोगपुर, भोड़वालमाजरी,            |
| दौसा, धरवार, धनसार, धर्मपुरा, धर्मशाला, नन्दुरवार,       | भोपाल, भ्रमरपुर, मंडी, मगतादीस, मझेवला, मणू,               |
| नन्हवाराकला, नयीदिल्ली, नरोही, नलवार, नांदेंड,           | मथुरा, मदिरपुरा, मलॉंड, मलेनपुरवा, महराजगंज, महरौनी,       |
| नवलगढ़, नाकोट, नागछल्ला, नागल, नागपुर, नागौर,            | महका, महथी, महादेवा, महासमुन्द, महू, महेशानी,              |
| नाचनी, नाटली, नानगाँव, नारकण्डा, नारायणपुरा, नारीया      | महेश्वर, माचलपुर, माजिरकाडा, माधोपुर, मानगो,               |
| बुजुर्ग, नासिक, नाहली, नाहन, निबोई, नीमकाथाना,           | मारवाडमुडवा, मिश्रपुर, मिश्रवलिया, मिर्जापुर, मीतली,       |
| नीमच, नेवारी, नोएडा, नोखा, नोनीहाट, पंचकूला,             | मीरारोड, मीलवाँ, मुगालिया, मुंगेर, मुंगेली, मुंडर, मुंबई,  |
| पंसारियोंकी पोल, पटना, पटनासिटी, पटाड़िया, पट्टीचौरा,    | मुकुली, मुक्तीपुरा, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मुलुंड, मुलवाई, |
| पड़ग, पत्योरा, पद्मनाभपुर, परमणी, परबतसर, परोक,          | मुस्तफाबाद, मूडियासर, मुगालिया, मूडी, मेंड़ई, मेघौना,      |
| परोख, पत्थरकोट (नेपाल) पलवल, पलेई, पसलहर,                | मेड़तारोड, मेरठ, मैनपुरी, मोगा, मोहबा, मोहाली,             |
| पाँडेयढौर, पाटमऊ, पाली, पाहल, पिंडरई, पिजड़ा,            | मौजपुर, यमुनानगर, यवतमाल, येवला, रंगिया, रठेरा,            |
| पिछोर, पिठौरागढ़, पिथौरा, पिम्परी, पिलखुवा, पीठीपट्टी,   | रणग्राम, रंजीपुरा, रतनगढ़, रतनपुर, रतनमहका,                |
| पीलवा, पुणे, पुनासा, पुपरी, पुरुणावान्ध्रगोडा, पुरेना,   | रन्नौद, रसूलपुर, रहली, राउरकेला, राऊ, राजकोट,              |
| पूरबसराय, पूर्णियाँ, पूरेठकुराइन, पोटली, पोरबन्दर,       | राजमहेंदी, राजरूपपुर, रामगंजमंडी राजाआहर,                  |

रुद्रपुर, रेवाड़ी, रैहन, रोहतक, रोहनी, लक्ष्मणगढ़, साहवा, साहू, सिंगापुर, सिंगहायुसुभपुर, सिंहकालोनी, लखनऊ, लखना, लखीमपुर खीरी, लखीबाग, लटेरी, सिकन्दराराऊ, सिकहुला, सिडको, सिमराटाँड, सियाग, लमतड़ा, लरछ़्ट, लामिया, लालपुर, लारौन, लावन, सिरपुर कागजनगर, सिरसा, सिरहौल, सिरेसादगाँव,

लोहारा, वंशीपुर, वगरेठी, बड़ोदरा, वरकतनगर, वर्धमान, वल्लभनगर, वसंत, वसाँव, वसई, वागोसडा, वानासद्दी, वापी, वामोदा, वाराकला, वाराणसी, बासउरकली,

विजयनगर, विजयवासन गाँव, विदिशा, विनोवानगर,

विश्वेसरनगर, वेरावल, वैकुंठपुर, वैशाली, वैशालीनगर,

वैसाद्री, वोरावली, शंकरगंज, शमीरपुर, शहावाद, शाजापुर,

शामती, शाहगंज, शाहपुर, मनियारीपट्टी, शिमला,

शिवपुरसपडी, शिवली, श्रीगंगानगर, श्रीड्रॅंगरगढ़, संगावली,

संघर, सतना, सनावद, सपलेड, सपिया, सफीपुर,

सरथुआ, सरदमपिंडारा, सरदार शहर, सरयाँज, सरसौंदा,

विराटनगर, विवेकानन्दनगर, विशाखापट्टनम, विशाड,

लुधियाना, लुहासिहां लोसिंहा, लोहासिंहा, लोहरा,

सिरोही, सिलीगुड़ी, सिवानी, सीकर, सीतामढ़ी, सीनखेड़ा,

हिरणमगरी, हिरनौदा,

होशियारपुर।

सुन्दरी, सुखलिया, सुगवा, सुजानगढ़, सुजानदेसर,

सुधारबाजार, सुरला, सुर्री, सुल्तानपुर, सूरत, सेमरामेडौल, सेमराहाट, सेंठा, सेरो, सेलम, सेहलंग, सोरखी, सोलापुर,

हरदी. हरसोदरा,

हटसारी, हटिबेरिया, हतीसा, हनुमानगढ़, हमीरपुर, हराबाग,

हरियाना, हल्द्वानी, हल्दौर, हल्लीखेडा, हसनपालीया, हसनपुर, हसलपुर, हाँसी, हाँसोल, हाड़ौती, हाथीदेह, हापुड़, हाबड़ा, हिंगोली, हिगोलकला, हिमायतनगर, हिर्री, हिसार, हुबली, हुमायूँप्र, हुरमतगंज, हैदराबाद, होडल, होशंगाबाद,

हरिद्वार,

## श्रीभगवन्नाम-जपकी महिमा

| नाम  | प्रसाद संभ्  | ु अबिनासी । साज्         | <b>ु</b> अमंगल | मंगल     | रासी॥   |
|------|--------------|--------------------------|----------------|----------|---------|
| सुक  | सनकादि सि    | द्व मुनि जोगी। नाम       | प्रसाद ब्र     | ह्मसुख ' | भोगी॥   |
| नारट | ; जानेउ      | नाम प्रतापू। जग          | प्रिय हरि हरि  | हर प्रिय | आपू॥    |
| नामु | जपत प्रभु    | कीन्ह प्रसादू। भग        | त सिरोमनि      | भे प्रह  | लादू॥   |
| धुवँ | सगलानि जप    | ।<br>।उ हरि नाऊँ। पाय    | उ अचल          | अनूपम    | ठाऊँ॥   |
| सुमि | रि पवनसुत    | पावन नामू। अप            | ने बस करि      | रे राखे  | रामू॥   |
| अपत् | नु अजामिलु ग | ाजु गनिकाऊ । भए          | मुकुत हरि      | नाम प्र  | भाऊ॥    |
| कहौं | ं कहाँ लगि   | नाम बड़ाई। रामु          | न सकहिं        | नाम गुन  | गाई॥    |
|      | नामु राम     | को कलपतरु का             | ले कल्यान      | निवासु।  |         |
|      | जो सुमिरत    | भयो भाँग तें             | तुलसी तुल      | ासीदासु॥ |         |
| चहुँ | जुग तीनि कार | <b>न तिहुँ लोका</b> । भए | नाम जपि        | जीव बिस  | ग्रेका॥ |
| बेद  | पुरान संत    | मत एहू।सक                | ल सुकृत फ      | ल राम    | सनेहु ॥ |

[श्रीरामचरितमानस]

श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना संख्या १० ] श्रीभगवन्नाम-जपके लिये विनीत प्रार्थना हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। भगवन्नाम-स्मरणसे नहीं टल सकता और ऐसी कौन-सी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ वस्तु है, जो नहीं मिल सकती? इस कलिकालमें आज सारे संसारमें जीवनकी जटिलताएँ बढ़ती जा मंगलमय भगवान्के आश्रयके लिये भगवन्नामका सहारा रही हैं। अधिकतर लोग अपनी असीमित भौतिक ही एकमात्र अवलम्बन है। अतएव भारतवर्ष एवं समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें संलग्न हैं। वे अपने क्षुद्र विश्वके कल्याणके लिये, लौकिक अभ्युदय और पारलौकिक स्वार्थको सिद्धिके लिये दूसरोंका अहित करनेमें भी कोई सुख-शान्तिके लिये तथा साधकोंके परम लक्ष्य एवं संकोच नहीं करते। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, कलह मानव-जीवनके परम ध्येय—भगवान्की प्राप्तिके लिये और हिंसाके वातावरणमें अशान्त स्थिति है। देशके कुछ सबको भगवन्नामका स्मरण-जप-कीर्तन करना चाहिये। भागोंमें तो हिंसाका नग्न ताण्डव दिखायी दे रहा है। अत: 'कल्याण' के भाग्यवान ग्राहक-अनुग्राहक, अधिकतर लोग मानसिक तनावके शिकार बनते जा रहे पाठक-पाठिकाएँ स्वयं तथा अपने इष्ट-मित्रोंसे प्रतिवर्ष हैं। कलिका प्रकोप सर्वत्र व्याप्त है। प्रश्न यह होता है कि भगवन्नाम-जप करते-कराते आये हैं। इस स्थितिका समाधान क्या है? ऋषि-महर्षि, मुनि और गत वर्ष पंचानबे करोड़ नाम-जपकी प्रार्थना की गयी शास्त्रोंने इस स्थितिको अपनी अन्तर्दृष्टिसे देखकर बहुत थी। इस वर्ष विभिन्न स्थानोंसे जो सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं; पहलेसे यह घोषित कर दिया है कि 'कलिकालमें मानव-उनके अनुसार अड्सठ करोड़, तिरपन लाख, पचासी कल्याण और विश्वशान्तिके लिये श्रीहरि-नामके अतिरिक्त हजार, दो सौ मन्त्रके नाम-जप हुए हैं। पिछले वर्षकी अपेक्षा इस वर्ष श्रीभगवनाम-जप एवं जापकोंकी संख्यामें कोई दूसरा सुलभ साधन नहीं है।' इसीलिये यह बात जोर देकर शास्त्रोंमें कही गयी है कि 'भगवान् श्रीहरिका नाम कुछ कमी हुई है। भगवन्नाम-प्रेमी महानुभावोंसे प्रार्थना है ही एकमात्र जीवन है। कलियुगमें इसके अतिरिक्त कोई कि जपकी संख्यामें विशेष उत्साह दिखलायें, जिससे दूसरा सहारा-चारा नहीं है'-भगवन्नाम-जपकी संख्यामें और वृद्धि हो सके। आशा है, हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम्। अधिक उत्साहसे नाम-जप होता रहेगा। जपकर्ताओंको सूचना अभीतक लगातार आ रही है, कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ किंतु विलम्बसे सूचना आनेपर उसे प्रकाशित करना सम्भव (ना०पूर्व० ४१।११५) हमारे शास्त्रोंके अतिरिक्त अनुभवी संत-महात्माओंने नहीं है। अत: जपकर्ताओंको जप पूरा होने (चैत्र शुक्ल भी भगवन्नाम-स्मरण-जपको कलियुगका मुख्य धर्म (ऐहिक-पूर्णिमा)-के अनन्तर तत्काल सूचना प्रेषित करनी चाहिये, पारलौकिक कल्याणकारी कर्तव्य) माना है। इतना ही नहीं, जिससे उनके जपकी संख्या प्रकाशित की जा सके। जगत्के समस्त धर्म-सम्प्रदाय भी किसी-न-किसी रूपमें आप महानुभावोंसे पुन: इस वर्ष पंचानबे करोड़ भगवान्के नाम-स्मरण-जपके महत्त्वको प्रतिपादित करते भगवन्नाम-मन्त्र-जपकी प्रार्थना की जा रही है। यह नाम-हैं। नामके जप-स्मरणमें देश-काल-पात्रका कोई भी जप अधिक उत्साहसे करना तथा करवाना चाहिये, जिससे नियम नहीं है। श्रीचैतन्यमहाप्रभुने भी कहा है— भगवन्नाम-जपकी संख्यामें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-निवेदन है कि पूर्ववत् कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासे जप आरम्भ किया जाय और चैत्र शुक्ल पूर्णिमा (वि० सं० स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। 'हे भगवन्! आपने लोगोंकी विभिन्न रुचि देखकर २०७९)-तक पूरा किया जाय। पूरे पाँच महीनेका समय है। नित्य-सिद्ध अपने बहुत-से नाम कृपा करके प्रकट कर भगवान्के प्रभावशाली नामका जप स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-दिये। प्रत्येक नाममें अपनी सारी शक्ति भर दी और नाम-शूद्र सभी कर सकते हैं। इसलिये 'कल्याण' के भगवद्विश्वासी स्मरणमें देश-काल-पात्रका कोई नियम भी नहीं रखा। पाठक-पाठिकाओंसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक प्रार्थना की जाती विपत्तिसे त्राण पानेके लिये आज श्रीभगवन्नामका है कि वे कृपापूर्वक सबके परम कल्याणकी भावनासे स्वयं स्मरण ही एकमात्र उपाय है। ऐसा कौन-सा विघ्न है, जो अधिक-से-अधिक जप करें और प्रेमके साथ विशेष चेष्टा

िभाग ९५ करके दूसरोंसे भी जप करवायें। नियमादि सदाकी भाँति ही हैं। भूल-चुकके लिये ८ मन्त्र बाद कर देनेपर गिनतीके लिये एक (१) जप प्रारम्भ करनेकी तिथि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सौ मन्त्र रह जाते हैं। अतएव जिस दिन जो भाई-बहन मन्त्र-(दिनांक १९। ११। २०२१ ई०) शुक्रवार रखी गयी है। इसके जप आरम्भ करें, उस दिनसे चैत्र शुक्ल पूर्णिमातकके मन्त्रोंका बाद किसी भी तिथिसे जप आरम्भ कर सकते हैं, परंतु उसकी हिसाब इसी क्रमसे जोडकर हमें अन्तमें सूचित करें। सूचना पूर्ति चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, वि० सं० २०७९ दिन-शनिवार भेजनेवाले सज्जनोंको जपकी संख्याके साथ अपना नाम-पता. (दिनांक १६।४।२०२२)-को कर देनी चाहिये। इसके आगे मोबाइल नम्बर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखना चाहिये। भी अधिक जप किया जाय तो और उत्तम है। (८) प्रथम सूचना तो मन्त्र-जप प्रारम्भ करनेपर भेजी जाय, जिसमें चैत्र पूर्णिमातक जितनी जप-संख्याका (२) सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमोंके संकल्प किया हो, उसका उल्लेख रहे और दूसरी बार जप नर-नारी, बालक-वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर सकते हैं। (३) एक व्यक्तिको प्रतिदिन उपरिनिर्दिष्ट मन्त्रका आरम्भ करनेकी तिथिसे लेकर चैत्र पूर्णिमातक हुए कुल जपकी संख्या उल्लिखित हो। कम-से-कम १०८ बार (एक माला) जप अवश्य ही करना चाहिये, अधिक तो कितना भी किया जा सकता है। (९) प्रथम सूचना प्राप्त होनेपर जपकर्ताको सदस्यता दी जाती है। द्वितीय सूचना भेजते समय सदस्य-संख्या (४) संख्याकी गिनती किसी भी प्रकारकी मालासे अथवा अंगुलियोंपर या किसी अन्य प्रकारसे भी रखी जा अवश्य लिखनी चाहिये। सकती है। तुलसीजीकी माला उत्तम होगी। (१०) जप करनेवाले सज्जनको सूचना भेजने-(५) यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर भिजवानेमें इस बातका संकोच नहीं करना चाहिये कि जपकी संख्या प्रकट करनेसे उसका प्रभाव नष्ट हो बैठकर ही जप किया जाय। प्रात:काल उठनेके समयसे लेकर चलते-फिरते, उठते-बैठते और काम करते हुए सब समय— जायगा। स्मरण रहे, ऐसे सामृहिक अनुष्ठान परस्पर सोनेके समयतक इस मन्त्रका जप किया जा सकता है। उत्साहवृद्धिमें सहायक होकर प्रभावक बनते हैं। (६) बीमारी या अन्य किसी कारणवश जप न हो (११) जापक महानुभावोंको प्रतिवर्ष श्रीभगवन्नाम-सके और क्रम टूटने लगे तो किसी दूसरे सज्जनसे जप जपकी सूचना अवश्य दे देनी चाहिये। करवा लेना चाहिये। पर यदि ऐसा न हो सके तो बादमें (१२) सूचना संस्कृत, हिन्दी, मराठी, मारवाड़ी, अधिक जप करके उस कमीको पूरा कर लेना चाहिये। गुजराती, बँगला, अंग्रेजी, उर्दुमें भेजी जा सकती है। (७) संख्या मन्त्रकी होनी चाहिये, नामकी नहीं; सूचना भेजनेका पता-उदाहरणके रूपमें-नामजप-कार्यालय, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय विभाग, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। गीताप्रेस, पो०—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर) हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ प्रार्थी— —सोलह नामके इस मन्त्रकी एक माला प्रतिदिन जपें प्रेमप्रकाश लक्कड सम्पादक—'कल्याण' तो उसके प्रति मन्त्र-जपकी संख्या १०८ होती है. जिसमें जिय सदा सानुराग रे। किल न बिराग, जोग, जाग, तप, त्याग रे॥ राम सुमिरत सब बिधि ही को राज रे। राम को बिसारिबो निषेध-सिरताज रे॥ फनि जगजाल रे। मनि लिये फनि जियै, ब्याकुल बिहाल रे॥ महामनि, पुरारि रे॥ फल चारि रे। कहत पुरान, बेद, पंडित, देत कामतरु रे। राम-नाम तुलसीको जीवन-अधार प्रेम-परमारथको सार [विनय-पत्रिका] श्रीभगवन्नाम-जपके जापक महानुभावोंको अपनी स्थायी सदस्य-संख्या एवं नाम-पता ( मोबाइल नम्बरसहित ) साफ-साफ अक्षरोंमें लिखना चाहिये, जिससे उनके ग्राम/नगरका शुद्ध नाम दिया जा सके। —सम्पादक

संख्या १० ] संसार और सुख संसार और सुख ( श्रीनारायणजी तिवारी ) विद्यालय; विश्रामालय; भोजनालय बनवाये, पर इसके बाद अपने समयके एक प्रतापी और प्रजापालक महाराज संसारसे उपराम होकर राज्य युवराजको सौंप वन जा रहे भी मुझे 'सुख' नहीं मिला। मेरे प्रयत्न और पुरुषार्थमें क्या थे। रास्तेमें उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध मिले। संस्कारवश राजाने कमी रह गयी ? प्रश्न सुनकर संसाररूपी वृद्धने बड़े स्नेहसे उन्हें प्रणाम किया तो वृद्धने हँसते हुए पूछा—राजन्! आज राजाका हाथ पकड़ा और पासके ही एक करीलके वृक्षके आप बिना तामझाम, हाथी, रथ, सेवक, सुरक्षा-सैनिकोंके नीचे जाकर एक लम्बी साँस लेकर करुणाभरी दृष्टिसे कहाँ जा रहे हैं? राजाको देखकर उत्तर दिया-राजन्! यह प्रश्न कठिन ही राजाने उत्तर दिया—मैं संसार छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं जटिल भी है और कालजयी भी। शायद जबसे सृष्टि हुई है, संसार बना है, तबसे सभी व्यक्तियोंके मनमें अब बहुत हो गया—बस। वृद्धने फिर पूछा—राजन्! क्या जीवनके किसी-न-किसी समय यह प्रश्न जरूर उठता है आपका संकल्प दृढ़ और निश्चय पक्का है ? क्योंकि मेरे

क्यों नहीं मिला?

राजाने उत्तर दिया—मैं संसार छोड़कर जा रहा हूँ। अब बहुत हो गया—बस। वृद्धने फिर पूछा—राजन्! क्या आपका संकल्प दृढ़ और निश्चय पक्का है? क्योंकि मेरे अनुभवसे लोग किसी उत्तेजनावश, क्रोधमें, अहंकारमें, उपेक्षासे, अपमानसे, पराजयसे, किसी बड़ी हानि या स्वजनकी मृत्युके कारण संसारसे ऊबकर उसे छोड़नेका निर्णय तो ले लेते हैं, परंतु संसार छोड़ते नहीं, या तो वे अपने पुराने परिवेशमें लौट आते हैं या जहाँ रहते हैं—वह चाहे भीषण वन, श्मशान, बीहड़ या एकान्त ही क्यों न हो, फिर वहाँ संसार निर्मित कर लेते हैं—मनको समझा लेते हैं—खुदको धोखा देते हैं।

लेते हैं—खुदको धोखा देते हैं।
इस कथनके बाद सहसा राजाको यह जाननेकी रुचि
जाग्रत् हुई कि इतने कटु एवं स्पष्टवादी ये वृद्ध सज्जन कौन
हैं? राजाने विनम्रतासे पूछा—महोदय! यदि आप अन्यथा न
लें तो मुझे अपना परिचय देकर कृतार्थ करें।
वृद्धने फिर सहास्य उत्तर दिया—राजन्! मैं वही
संसार हूँ, जिसे तुम छोड़े जा रहे हो। हतप्रभ राजाने उन्हें
पुनः प्रणाम किया और निश्छल हृदयसे पूछा—महात्मन्!
कृपाकर आप मेरी एक बड़ी पुरानी जिज्ञासाका उत्तर
देनेकी कृपा करें। मैं परम्परागत राजवंशमें जन्मा कुलीन
क्षत्रिय राजा हूँ। लोग एक विद्या पढ़ते हैं, मुझे मेरे
कैलासवासी पिताने कठोर अनुशासन सीखने गुरुकुल
भेजा, जहाँ रहकर मैंने कई विद्याएँ सीखीं। मैंने गृहस्थधर्म
अपनाया, एक नहीं दस विवाह किये—मेरे कई पृत्र हैं।

करीलके झाड़का प्राकृतिक नियम है कि इसमेंसे काँटे झरते हैं-तुम दशकों इसके नीचे बैठे रहो, प्रार्थना: यज्ञ: पुरुषार्थ; परिश्रम सब करो, किंतु सब व्यर्थ—इसमेंसे 'मौलश्री' वृक्षकी तरह फूल कभी न झरेंगे। ऐसे ही त्रिकाल सत्य तो यह है कि मेरे पास 'सुख' है ही नहीं तो मैं किसीको कहाँसे दूँ? जैसे करीलसे फूल नहीं झर सकते, वैसे ही संसारसे सुख नहीं हो सकता। हाँ, सुखकी मृगतृष्णा जरूर मनुष्योंको इस बिन्दुसे उस बिन्दु, इस जगहसे उस जगह दौड़ाती रहती है और एक दिन मनुष्यरूपी मृग थककर-हताश होकर मृत्युका वरण कर लेता है, पर 'सुख' नहीं पाता। सुख तो प्रारब्धके अधीन है। सत्कर्म करते रहना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिये। राजा आश्चर्यसे भर गये कि इस उत्तरको सुननेके बाद वृद्धका कहीं दूर-दूरतक पता न था, करीलसे काँटे झर रहे थे।

कि इतने प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रमके बाद भी उन्हें 'सुख'

चुके हो, अत: मैं तुम्हें एक गोपनीय सत्य बताता हूँ। जैसे

राजन्! चूँकि तुम संसारको छोड्नेका संकल्प ले

कैलासवासी पिताने कठोर अनुशासन सीखने गुरुकुल बाद वृद्धका कहीं दूर-दूरतक पता न था, करीलसे काँटे भेजा, जहाँ रहकर मैंने कई विद्याएँ सीखीं। मैंने गृहस्थधमं झर रहे थे। अपनाया, एक नहीं दस विवाह किये—मेरे कई पुत्र हैं। राजाको अपने प्रश्नका उत्तर मिल गया था—अब कोई एक कुँआ खुदवाकर पुण्यलाभकी आशा करता है, कुछ जाननेको शेष न था। संसारसे सुखकी अपेक्षा ही सब मैंने हजारों कुएँ; बावड़ी; सरोवर बनवाये, कठिन स्थानोंके दु:खोंका मूल और मृगतृष्णा है। वास्तविक सुख तो लिये छायादार मार्ग बनवाये, कई यज्ञ; अनुष्ठान; व्रत भगवान्का आश्रय लेकर संसारको वासुदेवमय समझकर किये, देवालयोंका निर्माण किया, युद्ध किये, विजय प्राप्त अनासक्त भावसे वैसा ही वर्ताव करनेमें है और कोई दूसरा की, अनेक ब्राह्मणोंको भूमि; गौ; स्वर्णका दान किया, रास्ता नहीं है—'नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय।'

कृपानुभूति

अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने सारी घटना उनको

बतलायी, तब उन्होंने काकाजीका भी रिजर्वेशन उसमें

सन् १९८१ की घटना है। मेरी माताजीका देहान्त बीकानेरमें हो गया था। माताजीका अस्थि-कलश और काकाजीको साथ लेकर मैं हरिद्वार गया था। पहचानवाला। क्या यह सब ऊपरवालेकी मेहरबानी नहीं ? हरिद्वारमें सभी धार्मिक कार्य सम्पन्न करके हमलोग

हरकी पैड़ीपर घूमने लगे। वहाँ कीर्तन, कथा और अनाथालयोंके लिये चन्दा आदि देते-देते मेरे पासका सारा रुपया खत्म हो गया तो मैंने काकाजीसे भी दो सौ रुपये ले लिये।

(१)

भगवान् हैं

दोपहरको हमने हरिद्वारसे दिल्लीकी बस पकडी, शामको दिल्ली स्टेशन पहुँचे। टिकट-खिडकीपर जब जेबमें हाथ डाला तो उसमें रुपये नहीं मिले, काकाजीसे माँगा तो उन्होंने कहा—मेरे पास जो था, सब मैंने

हरिद्वारमें तुमको दे दिया था। मैं उदास मुँह लिये दूर किनारे खड़ा सोचने लगा कि अब क्या होगा? इतनेमें एक लडका आया तथा पूछा-भाई साहब! बीकानेरके टिकट चाहिये? मैंने

रिजर्वेशन तथा दूसरा जनरलका है। मैंने बड़े उदास मुँहसे कहा—'भाई, मेरे पास टिकटके रुपये नहीं हैं।' कुछ देर मेरे चेहरेको ध्यानसे देखनेके बाद उसने कहा कि आप वैद्य ठाकुर प्रसादजीके

पूछा, कितने हैं, उसने प्रत्युत्तर दिया दो टिकट हैं—एक

लड़के हैं क्या? इतना सुनते ही मैंने हँसते हुए कहा, 'हाँ, मैं उनका ही लड़का हूँ।' उसने रिजर्वेशन किसके नामका है, बतलाकर टिकट दिये और चला गया। ट्रेन समयपर लग चुकी थी। मैं रिजर्वेशनवाले तथा

काकाजी जनरल डिब्बेमें बैठ गये। ट्रेनमें प्राय: टी०टी० ट्रेन रवाना होनेके बाद ही आता है, पर जैसे ही मैं

सीटपर बैठा आकर पूछा क्या नाम है? मैंने कहा, रामदेव। उसने फिर पूछा कि असममें जानेके बाद क्या नाम बदल गया, आपका नाम श्रीधर नहीं है? मैं

अवाक-सा उसके मुँहकी तरफ देखता रहा। उसने कहा,

मेरे भाईका ससुराल बड़ेपेटा रोडमें ही है, एवं आपको

कराया तथा हम दोनोंको खाना भी खिलाया। अब चिन्तन करें, वह लडका मेरे पास टिकट बेचने क्यों आया ? कैसे टी॰टी॰ पहले आया, वह भी जान-

अस्तु, कहना ही होगा 'भगवान् हैं।'—श्रीधर शर्मा बात बहुत पुरानी नहीं है, सन् २००७ में मैं अपने

पुत्र एवं पुत्रवधुके साथ हैदराबादसे रामेश्वरम् जा रही थी। भगवान् आशुतोषके दर्शनोंकी मनमें उमंग थी। हम हैदराबादसे चेन्नई फ्लाइटसे आये, रात्रि सात-आठ

बजेका समय था, हवाई अड्डेपर पता चला कि उस दिन रामसेतुबन्ध तोडनेकी योजनाको लेकर हडताल थी और कोई वाहन रेलवे स्टेशनके लिये नहीं जा रहा था। रेल आनेमें भी ज्यादा समय नहीं था। हम

(२)

वह कौन था?

किंकर्तव्यविमृढ-से खडे थे। तभी एक सज्जन आये और कहने लगे कि मेरी प्रीपेड कार है, उससे आपको ले चलते हैं, मुझे भी उसी तरफ जाना है। मनमें कई कुशंकाएँ उठ रही थीं, परंतु हमारे सामने अन्य कोई

विकल्प ही नहीं था। वे हमें अपनी कारसे लोकल स्टेशन तिरुसुलमतक लाये और हमें कुछ सोचनेका समय दिये बिना कारसे उतरकर सीधे काउण्टरपर गये और लोकल ट्रेनके तीन टिकट खरीदकर हमें देकर

जल्दीसे चले गये। हम उन्हें धन्यवादतक नहीं दे पाये। लोकल ट्रेनसे हम चेन्नई रेलवे स्टेशनपर पहुँचे,

जहाँ मदुरैके लिये ट्रेन छूटनेवाली ही थी, जिसमें हमारा रिजर्वेशन था। ट्रेनके चलनेपर हमें यह आश्चर्य हुआ कि उन सज्जनने हमारी सहायता न की होती तो हम ट्रेन

नहीं पकड़ सकते थे। बार-बार प्रभुकी इस कृपाकी अनुभूतिकर मेरा मन द्रवीभूत हो जाता है, जीवनकी विषम परिस्थितियोंमें अपने कन्हैयाका सहारा मुझे सदैव मिलता रहा है।—श्रीमती रुक्मणी चौरसिया

पढो, समझो और करो संख्या १० ] पढ़ो, समझो और करो 'अगर मैं भी अन्तिम प्रयाससे पीछे हट जाऊँ तो क्या (१) नामकी तख्ती हम दोनोंके बीच गोल्डमैडल साझा किया जा सकता लगभग २०-२५ वर्ष पुरानी घटना है। हमारे नगरके सार्वजनिक चिकित्सालयकी सहायताके लिये कुछ देर बाद एक अधिकारी जाँचकर पुष्टि करता है और कहता है, 'हाँ, बेशक, गोल्ड मैडल आप धन एकत्रित करनेका निश्चय किया गया। समितिने तय दोनोंके बीच साझा किया जायगा।' किया कि दाता यदि दस हजार रुपये एक मुश्त दे तो उसके नामकी संगमरमरकी तख्ती चिकित्सालयकी दीवारपर बर्शिमने और ज्यादा सोचना उचित नहीं समझा। लगायी जायगी। समितिके सदस्य नगरके धनी सेठ उसने आखिरी प्रयाससे हटनेकी घोषणा कर दी। गोविन्द भाई केशोभाई सरावगीके पास भी गये और इस यह देख उसका प्रतिद्वन्द्वी इटलीका खिलाडी पुण्य कार्यके लिये चन्दा माँगा। नगर सेठने तुरंत चेक ताम्बरी दौड़ा और मुताज़ बर्शिमको गले लगाकर काट दिया, किंतु उसमें दस हजार रुपयेमें सौ रुपये कम खुशीसे चिल्लाया। फिर दोनों भावुक होकर रोने लगे। थे। समितिके एक सदस्यने कहा—'सेठ साहब, यदि लोगोंने जो देखा, वह खेलोंमें प्यारका एक बडा आप सौ रुपये और दे दें तो आपके नामकी तख्ती हिस्सा था, जो दिलोंको छूता है। यह अवर्णनीय खेल-चिकित्सालयमें लग जायगी। भावनाको प्रकट करता है, जो धर्मों, रंगों और देशकी इसपर नगर सेठने कहा—'भैया, ईश्वरने मुझे जो सीमाओंको अप्रासंगिक बना देता है! यद्यपि ओलम्पिक गोल्ड मैडल हर खिलाड़ीका कुछ दिया है, वह लोकसेवाके लिये है, नामकी तख्ती लगवानेके लिये नहीं।' सपना होता है और इसके लिये वह वर्षों कठिन परिश्रम ऐसे नि:स्वार्थ सेवाभावी इस संसारमें दुर्लभ ही करता है, परंतु इंसानका किरदार किसी भी मैडलसे बड़ा मिलते हैं। - डॉ० श्याम मनोहर व्यास है। [प्रेषक—प्रशान्त अग्रवाल] (२) (3) खेल-भावनाकी अद्भुत मिसाल दया यह प्रसंग टोक्यो ओलम्पिकमें पुरुषोंके हाई जम्प बालक कहींसे लौट रहा था। सन्ध्या हो चुकी थी फाइनलका है। फाइनलमें इटलीके जियानमारको ताम्बरीका और मार्ग जंगलमें होकर था। बालक खेलता-कूदता आ सामना कतरके मुताज़ इसा बर्शिमसे हुआ। दोनोंने २.३७ रहा था। अचानक एक पेडकी नीची टहनीपर देखता क्या मीटरकी छलांग लगायी और बराबरीपर रहे। है कि एक छोटे-से घोंसलेमें दो अंडे रखे हैं और उनपर उसके बाद ओलम्पिक अधिकारियोंने उनमेंसे एक चिड़िया बैठी है। बालक रुक गया। उसे वे अंडे बड़े प्रत्येकको तीन और प्रयास दिये, लेकिन वे २.३७ मीटरसे अच्छे लगे। देखनेमें सुन्दर तो थे ही, साथ ही बालसुलभ अधिकतक नहीं पहुँच पाये। तत्पश्चात् उन दोनोंको एक कौतूहल भी था। उसने सोचा कि इन अंडोंको ले चलूँ और माँको दिखाऊँ तो वह बहुत खुश होगी। वह घोंसलेकी और प्रयास दिया गया, लेकिन उसी वक्त ताम्बरी पैरमें गम्भीर चोटके कारण अन्तिम प्रयाससे पीछे हट गये। ओर बढा, फिर ठिठका। चिडिया एक साथ फुर्रसे उड यह वो क्षण था, जब मुताज़ बर्शिमके सामने कोई गयी। घोंसलेके बीचमें जरा-सा गड्डा था, जिसमें एक-दूसरा विरोधी नहीं था और उस पल वह आसानीसे दूसरेसे सटे दोनों अंडे रखे थे। चिड़िया उड़कर ऊपरकी डालपर जा बैठी और चीं-चीं करने लगी। बालकने धीरे-स्वर्णपदक प्राप्त कर सकते थे. लेकिन बर्शिमने उस समय जो निर्णय लिया, वह खेल-भावनाकी अद्भुत धीरे घोंसलेकी ओर हाथ बढ़ाया और फिर खींच लिया। मिसाल थी। कुछ सोचकर उसने एक अधिकारीसे पूछा, नहीं, उसे अंडे नहीं उठाने चाहिये। पर क्यों ? माँ उन्हें

| ४६ कल्ट                                           | गण [भाग ९५                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| *************************                         | <u> </u>                                          |
| देखकर कितनी प्रसन्न होगी? और भाई-बहनें? कहेंगे    | रही, पर अंडोंपर नहीं बैठी।                        |
| कि वाह, क्या बढ़िया चीज लाया है।                  | बालक देरतक खड़ा-खड़ा इस हृदयस्पर्शी दृश्यको       |
| उसने जी कड़ा किया और दोनों अंडे हाथमें उठा        | देखता रहा, देखता रहा। उसके जीमें आता था कि वह     |
| लिये। चिड़िया जोरसे चीत्कार कर उठी, पर बालक       | उस वेदनासे विह्नल चिड़ियाको पकड़ ले और कहे कि     |
| रुका नहीं। अंडे धीरेसे मुट्ठीमें दबाकर और हाथको   | मेरे अपराधको क्षमा कर दे और अपने इन पेटके         |
| कोटकी जेबमें डालकर वह चल दिया।                    | जायोंको स्वीकार कर ले। मेरे लिये नहीं, भगवान्के   |
| घर आकर उसने साँस ली। हाँफता हुआ बोला,             | लिये तू एक बार फिर इन्हें अपने पंखोंके सायेमें    |
| 'ओ माँ, ओ माँ! देख, कैसी बढ़िया चीज लाया हूँ।'    | समेट ले। पर चिड़ियाकी खोयी ममता फिर नहीं लौटी,    |
| मॉॅंने अंडे देखे और बालककी आशाके विपरीत           | नहीं लौटी।                                        |
| उनका चेहरा एकदम गम्भीर हो गया। बोली—'हाय!         | निराश बालक घरकी ओर चला तो उसका हृदय               |
| तूने यह क्या किया।'                               | बहुत भारी था।                                     |
| बालकने कहा—'देखती नहीं कैसे सुन्दर हैं।' माँ      | जीवदयाका यह ऐसा पाठ था कि वह बालकके               |
| कहती गयी, 'तूने यह नहीं सोचा कि चिड़िया कितनी     | हृदयपटलपर गहरा अंकित हो गया और जबतक जीया          |
| हैरान होगी! वह बार-बार घोंसलेपर आकर इन्हें        | प्राणिमात्रके प्रति सदा दयावान् बना रहा।          |
| खोजती होगी और अपना सिर पीटती होगी। हाय! तैंने     | इस बालकका नाम था सी०एफ० एण्ड्रयूज, जो             |
| यह क्या किया?औरऔरअगर लाना ही                      | आगे चलकर 'दीनबन्धु' कहलाये—दीनबन्धु एण्ड्रयूज—    |
| था तो एक ले आता। कम-से-कम एक तो उसके लिये         | भारतके अनन्य मित्र और हितैषी।—यशपाल जैन           |
| छोड़ ही आता।'                                     | (8)                                               |
| बालकको अपनी भूल मालूम हुई, पर अब वह               | तुलसीकी पत्तियोंसे विभिन्न रोगोंका उपचार          |
| क्या करे? देर जो हो चुकी थी।                      | उल्टीमें ( जी मिचलानेमें )—तुलसीकी पत्तियोंका     |
| माँ रात-भर नहीं सो सकी और बालक भी सारी            | रस पीनेसे उल्टी बन्द हो जाती है। अथवा शहद एवं     |
| रात सपनेमें चिड़ियाका भयंकर आर्त्तनाद सुनता रहा,  | तुलसीका रस मिलाकर चाटनेसे भी उल्टी, जी मिचलाना    |
| उसका फड़फड़ाना देखता रहा।                         | ठीक हो जाता है।                                   |
| सबेरे उठते ही वह दौड़ा-दौड़ा गया। बड़ी            | खाँसी, छातीमें दर्द एवं जीर्ण ज्वर होनेपर—        |
| मुश्किलसे उसे वह जगह मिली।                        | ऐसी खाँसी, जिसमें छातीमें दर्द हो, जीर्ण ज्वर हो, |
| उसने देखा कि चिड़िया सूने घोंसलेके एक द्वारपर     | तुलसीके पत्तोंका रस और मिश्री मिलाकर पीनेसे लाभ   |
| सुस्त–सी बैठी है। शायद रातभर रोते–रोते थक गयी थी। | होता है।                                          |
| बालकके आगे बढ़ते ही वह उड़कर दूसरी                | प्रयोजनमें अन्य वैकल्पिक नुस्खे—                  |
| शाखापर जा बैठी। बालकने दोनों अंडे घोंसलेमें रख    | १–३ ग्राम तुलसीका रस, ६ ग्राम मिश्री, ३ ग्राम     |
| दिये और आड़में खड़े होकर देखने लगा कि आगे क्या    | काली मिर्च मिलाकर लेनेसे छातीकी जकड़न, पुराने     |
| होता है ?                                         | बुखार और खाँसीमें लाभ होता है।                    |
| चिड़िया आयी, घोंसलेपर बैठ गयी। उसने तिरछी         | २-ज्वर एवं खाँसी रोगमें तुलसीकी पत्तियोंका रस     |
| गर्दन करके अंडोंको घूरा। बालकको हर्ष हुआ; लेकिन   | ३ ग्राम, अदरकका रस ३ ग्राम, शहद ५ ग्राम मिलाकर    |
| उसने देखा कि चिड़ियाकी आँखोंमें वह दुलार नहीं है, | सुबह-शाम चाटें लाभ होगा।                          |
| जो पहले था। वह चुपचाप घोंसलेके किनारेपर टिकी      | ३-१२ ग्राम हरी तुलसीके रसका काढ़ा बनाकर           |

| संख्या १० ] पढ़ो, समझं                            | ो और करो ४७                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| *****************************                     | ********************************                     |
| चीनी एवं दूध मिलाकर पीनेसे खाँसी एवं छातीका दर्द  | दो दिन बुखार रहकर, फिर उतरने लगता है। एक             |
| दूर होता है।                                      | व्यक्तिको होनेपर, दूसरेको भी प्रभावितकर फैल सकता है। |
| ४-जुकाम, खाँसी, गलशोथ (फेफड़ोंमें कफ जमा          | ऐसेमें भीड़में जाने और थकानवाले कार्यसे बचना         |
| हो)-में तुलसीके सूखे पत्ते, कत्था, कपूर और इलायची | चाहिये। गर्म पानीमें नमक डालकर नित्य गरारे करना      |
| समभागमें और नौ गुनी शक्कर, सबको बारीक पीस लें।    | और शरीरपर सरसोंके तेलसे मालिश करना चाहिये।           |
| इसे चुटकीभर सुबह-शाम सेवन करनेसे जमा हुआ कफ       | सरसोंके तेलको नित्य सूँघनेसे भी लाभ मिलता है।        |
| निकल जाता है।                                     | जबतक बुखार रहे, अन्नका कोई पदार्थ खानेको             |
| <b>कुकुर खाँसी</b> —तुलसीके पत्ते और काली मिर्च   | न दे, पर चाय, दूध दे सकते हैं।                       |
| समान मात्रामें पीसकर, इसकी मूँगके बराबर गोलियाँ   | मुसम्मीका रस एवं मुनक्का भी दिया जा सकता है।         |
| बना लें। एक-एक गोली चार बार दें। इससे कुकुर       | <b>वात-व्याधि—</b> तुलसीके पत्तोंको उबालते हुए       |
| खाँसी ठीक हो जाती है।                             | इसकी भाप वातग्रस्त अंगोंपर लगा दें तथा इसके ही गर्म  |
| <b>हर प्रकारके ज्वरमें</b> —२० तुलसीके पत्ते, २०  | पानीसे धोयें। तुलसीके पत्ते, काली मिर्च, गायका घी—   |
| काली मिर्च, जरा–सा अदरक और दालचीनी एक             | तीनों मिलाकर सेवन करें। इससे वात-व्याधिमें लाभ       |
| गिलास पानीमें, चायकी तरह उबालकर चीनी मिलाकर,      | होता है।                                             |
| गर्म-गर्म पीनेसे हर प्रकारके ज्वर (बुखार)-में लाभ | बच्चोंके दाँत सरलतासे निकलनेके लिये—                 |
| होता है। अथवा                                     | तुलसीके रसको शहदमें मिलाकर मसूड़ोंपर लगानेसे         |
| १२ ग्राम तुलसीके पत्तोंका रस नित्य पीनेसे ज्वर    | और थोड़ा-सा चटानेसे दाँत बिना कष्टके निकल            |
| ठीक हो जाता है।                                   | आते हैं। अथवा तुलसीके पत्तोंका चूर्ण अनारके          |
| १० तुलसीके पत्ते, ३ ग्राम सोंठ, ५ ग्राम लौंग, २२  | शर्बतके साथ देनेसे भी बच्चोंके दाँत सरलतासे निकल     |
| काली मिर्च, स्वादके अनुसार चीनी डालकर उबालें।     | आते हैं।                                             |
| जब पानी आधा रह जाय तो रोगीको पिलायें। ज्वर उतर    | <b>दाँत-दर्दमें तुलसी</b> —तुलसीका रस, काली मिर्च    |
| जायगा। यदि ज्वर में घबराहट हो तो तुलसीके पत्तोंके | पीसकर गोली बना लें। इस गोलीको दुखते दाँतके नीचे      |
| रसमें शक्कर मिलाकर पिलायें।                       | दबाये रखनेसे दाँत-दर्द शान्त होता है।                |
| मलेरिया ज्वर—तुलसीकी पत्तियाँ नित्य खानेसे        | स्मरण-शक्ति-वृद्धिमें तुलसीका उपयोग—                 |
| मलेरिया ज्वर नहीं रहता।                           | १० तुलसीके पत्ते, ५ काली मिर्च, ५ बादाम पीसकर        |
| इन्फ्लूएन्जा—इसे संक्षेपमें फ्लू कहते हैं। इसमें  | थोड़ा-सा शहद और पानी मिलाकर, ठंडाईकी तरह             |
| अचानक शरीरकी मांसपेशियोंमें दर्दके साथ बुखार आता  | पीनेसे स्मरणशक्ति बढ़ती है।                          |
| है। अधिकतर यह ज्वर शीत ऋतु या वसन्त ऋतुमें        | मस्तिष्ककी गर्मी शान्त करनेमें तुलसी—५               |
| होता है। यह रोग संक्रमणसे फैलता है। इसके          | तुलसीके पत्ते, ५ काली मिर्च पीस लें, इसे एक गिलास    |
| लक्षणोंमें—हमेशा कुछ-न-कुछ परिवर्तन होता रहता     | पानीमें मिलाकर प्रातः २१ दिनतक पीयें। इन्हें चबाकर   |
| है। पहले अचानक सर्दी लगती है और फिर १०२,          | भी खा सकते हैं। इसके सेवनसे मस्तिष्ककी गर्मी दूर     |
| १०३ डिग्रीतक ज्वर हो जाता है। बुखारके साथ-साथ     | होती है।                                             |
| इसकी पहचानके अन्य लक्षण इस प्रकार हैं—            | <b>मोटापा कम करनेमें</b> —एक कप पानीमें तुलसीके      |
| छींके आना, बदनमें दर्द, सिरमें दर्द, सूखी खाँसी,  | पत्तोंका रस एवं शहद या मिस्री मिलाकर पीनेसे मोटापा   |
| अरुचि और कमजोरी होना।                             | घटता है।—नरेन्द्रनाथ जैन                             |
| <del></del>                                       | <del></del>                                          |

# मनन करने योग्य

'दीर्घसूत्री विनश्यति' क्या है। जब समय आयेगा तब देखा जायगा।' किसी स्थानपर एक तालाब था, जो बहुत अधिक

गहरा नहीं था। उस तालाबमें बहुत-सी मछलियाँ रहा करती थीं और तीन बड़े मत्स्य भी उनके साथ रहते थे।

उनकी आपसमें बड़ी अच्छी मैत्री थी। वे साथ-साथ ही

इधर-उधर भ्रमण किया करते। उन तीनों मत्स्योंके नाम उनके गुण-कर्म एवं स्वभावके अनुसार थे। पहले मत्स्यका

नाम था—'अनागतविधाता (दीर्घदर्शी या दूरदर्शी)'। किसी संकटके आनेसे पहले जो अपनी रक्षाका उपाय कर लेता

है, वह अनागतविधाता कहलाता है। दूसरे मत्स्यका नाम था—'प्रत्युत्पन्नमति (तत्कालप्रज्ञ)'। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं, जिसे ठीक समयपर आत्मरक्षाका उपाय सूझ

जाता है। तीसरे मत्स्यका नाम था—'दीर्घसूत्री'। दीर्घसूत्रीका मतलब है कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करनेमें अनावश्यक विलम्ब करनेवाला—आलसी या प्रमादी।

ये तीनों ही मत्स्य अपने-अपने स्वभावके अनुसार उस जलाशयमें रहा करते थे।

एक बारकी बात है, कुछ मछलीमारोंने मछलियाँ पकडनेके लिये उस जलाशयके चारों ओर छोटी–छोटी नालियाँ बना दीं, जिस कारण धीरे-धीरे चारों तरफ पानी बहने लगा।

यह संकट आया देखकर उनमें जो दुरतककी बात सोचनेवाला पहला मत्स्य अनागतिवधाता था, उसने अपने

उन दो साथी मत्स्योंसे कहा—भाइयो! देखो, हम लोगोंके लिये महान् संकट उपस्थित हो गया है। तालाबका पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है और थोड़ी ही देरमें सब पानी

बाहर निकल जायगा तथा वे मछुआरे हमें पकड लेंगे, इसलिये उससे पहले ही हमलोगोंको किसी प्रकार यहाँसे बच निकलना चाहिये। क्योंकि संकट आनेसे पहले ही जो

उसे मिटा देता है, वह कभी संकटमें नहीं पडता,

आपलोगोंको मेरी बात जँचे तो हमें शीघ्र ही किसी दूसरे जलाशयमें चले जाना चाहिये।

इसपर तीसरा मत्स्य जो दीर्घसूत्री था, वह बोल पड़ा—'मित्र! तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, किंतु मेरा तो यह विचार है कि पानी बहुत धीरे-धीरे कम हो रहा

है, अभी तो तालबमें पानी बहुत है, अत: इतनी जल्दी

तदनन्तर प्रत्युत्पन्नमित नामवाला दूसरा मत्स्य दूरदर्शीसे बोला—मित्र! तुम्हारी सलाह उचित ही है, किंतु मुझमें

ऐसी प्रतिभा है कि जब संकटकाल उपस्थित होनेको होता है तब मेरी बुद्धि ठीक समयपर उचित निर्णय दे देती है,

कभी भूल होती ही नहीं। पहले मत्स्य (दूरदर्शी)-ने अपने दोनों मित्रोंकी बात सुन ली, किंतु उसे उनकी बात ठीक नहीं लगी, अत:

वह वहाँसे धीरेसे एक नालेके रास्ते छिपकर निकलता हुआ दूसरे गहरे जलाशयमें जा पहुँचा और निर्भय हो सुखपूर्वक रहने लगा।

उधर मछुआरोंने देखा कि जलाशयका पानी काफी कम हो गया है तो उन्होंने जाल आदिके सहारे दूसरी अन्य

मछिलयोंको जालमें फँसा लिया। इधर दीर्घसूत्री नामक मत्स्य भी समयकी प्रतीक्षा ही करता रह गया और अपने आलस्य तथा प्रमादके कारण जालमें फँस गया। अब बच गया प्रत्युत्पन्नमित नामवाला मत्स्य। संकटकी घडी तो आ

ही चुकी थी, अतः उसने तुरंत युक्तिसे काम लिया। उसने अपने मुँहसे जालको बाहरसे इस प्रकार पकड़ा, जिससे मछुआरोंको लगे कि यह भी जालमें ही फँसा हुआ है। जालको खींचनेपर वह भी अन्य मछलियोंके समान जालको

पकड़े हुए बाहर आ गया। मछुआरे उस प्रत्युत्पन्नमति नामक मत्स्यके बुद्धिचातुर्यको समझ न सके। वे जालको खींचकर, उठाकर एक दूसरे बड़े जलाशयके पास गये और वहाँ जालके साथ मछलियोंको उस तालाबके जलमें धोने

लगे। प्रत्युत्पन्नमित मत्स्य इसी अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था। मछुआरोंने ज्यों ही जालको तालाबके पानीमें डुबोया, उसी क्षण उसने अपने मुँहसे पकड़े हुए जालकी ताँतको छोड़ दिया और शीघ्र ही गहरे जलमें अदृश्य हो गया। इस प्रकार अनागतविधाताने तो पहले ही संकटसे

अपनेको बचा लिया, प्रत्युत्पन्नमितने अवसर आनेपर

अपने बुद्धिकौशलसे अपनेको बचा लिया, किंतु जो तीसरा दीर्घसूत्री नामक मत्स्य था, वह अन्य मछलियोंके समान मछुआरोंका भक्ष्य बन गया। [महाभारत]

सभाषित-त्रिवेणी संख्या १० ]

### सुभाषित-त्रिवेणी गीतामें दानके तीन प्रकार

#### [ Three Types of Gift in Gita ] क्ष सात्त्विक दान (Sāttvika Gift)—

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्॥ दान देना ही कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश

तथा काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा

गया है। A gift which is bestowed with a sense of

duty on one from whom no return is expected, at appropriate time and place, and to a deserv-

ing person, that gift has been declared as Sāttvika. 🗱 राजस दान (Rājasika Gift)—

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्॥ किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको दुष्टिमें रखकर फिर दिया

यत्त् प्रत्युपकारार्थं फलम्हिश्य वा प्नः।

जाता है, वह दान राजस कहा गया है। A gift which is bestowed in a grudging

spirit and with the object of getting a service in return or in the hope of obtaining a reward, is

called Rājasika.

🗱 तामस दान (Tāmasika Gift)—

अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥ जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक अयोग्य देश-कालमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता है,

वह दान तामस कहा गया है। A gift which is made without good grace

and in a disdainful spirit out of time and place and to undeserving persons, is said to be

Tāmasika.

[ Three types of Renunciation in Gita ]

गीतामें त्यागके तीन प्रकार

क्ष सान्त्रिक त्याग (Sāttvika Renunciation)—

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः॥ हे अर्जुन! जो शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके

किया जाता है—वही सात्त्विक त्याग माना गया है। A prescribed duty which is performed sim-

ply because it has to be performed, giving up

attachment and fruit, that alone has been recognized as the Sattvika form of Renunciation.

🗱 राजस त्याग (Rājasika Renunciation)—

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥ जो कुछ कर्म है, वह सब दु:खरूप ही है-ऐसा

समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता।

Should anyone give up his duties for fear of physical strain, thinking that all actions are verily painful-practising such Rājasika form of

Renunciation, he does not reap the fruit of Re-

nunciation. 📽 तामस त्याग (Tāmasika Renunciation)— नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते।

परित्यागस्तामसः परिकोर्तितः॥ मोहात्तस्य (निषिद्ध और काम्य कर्मींका तो स्वरूपसे त्याग

करना उचित ही है) परंतु नियत कर्मका स्वरूपसे त्याग करना उचित नहीं है। इसलिये मोहके कारण उसका

त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। (Prohibited acts and those that are motivated by desire should no doubt be given up). But it is

not advisable to abandon a prescribed duty. Such abandonment through ignorance has been de-[ श्रीमद्भगवद्गीता १७।२०—२२ ] | clared as Tāmasika. [ श्रीमद्भगवद्गीता १८।९, ८, ७ ]

द्वितीय \*

तृतीय \*

चतुर्थ \*

# साधन-प्रगति-दर्पण ( अक्टूबर २०२१ )

मनुष्य-जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। चौरासी लाख योनियोंके चक्रमें सभी योनियाँ प्रारब्ध-भोगके लिये हैं;

मात्र मनुष्ययोनिमें ही हमें कर्म करनेकी स्वतन्त्रता प्राप्त है। यदि हमने इस दुर्लभ अवसरका लाभ उठाकर आत्मकल्याण अर्थात् परमात्मप्राप्तिका प्रयास नहीं किया, तो पता नहीं यह मनुष्य-देह फिर कब मिले। अतएव

प्रथम \*

हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्योंका यथाशक्ति पालन करते हुए *आत्मकल्याणके लिये भी सतत प्रयत्नशील रहें।*—सम्पादक

सामान्य टिप्पणी (यदि कोई हो तो)

| प्रश्न                                                                                                                                            | प्रथम <sup></sup><br>सप्ताह | ाद्वताय "<br>सप्ताह | तृताय "<br>सप्ताह | चतुथ "<br>सप्ताह |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| १-क्या मैंने नित्य प्रात:काल उठकर<br>परमात्माका स्मरण और धन्यवाद<br>किया कि मुझे मानव-शरीरमें<br>रहने और कर्तव्यपालनका<br>सुअवसर प्राप्त हुआ है ? |                             |                     |                   |                  |
| २-क्या मैंने अपने दैनिक पूजा-<br>पाठ, जप और साधनाकी<br>अपनी निर्धारित गतिविधिको<br>तत्परतासे निभाया है?                                           |                             |                     |                   |                  |
| ३-क्या मैंने अपने व्यवहारमें<br>संयम और अपनी वाणीपर<br>आवश्यक नियन्त्रण रखा है?                                                                   |                             |                     |                   |                  |
| ४–क्या इस सप्ताह मैं कुछ<br>स्वाध्याय और सत्संग कर<br>पाया?                                                                                       |                             |                     |                   |                  |
| ५-क्या नित्य रात्रिमें सोते समय<br>मैंने अपना सारा प्रपंच-भार<br>भगवान्को समर्पितकर सुख-<br>पूर्वक नींद ली है?                                    |                             |                     |                   |                  |
|                                                                                                                                                   |                             |                     |                   |                  |

साधकोंको इस प्रगति-दर्पणका नित्य अवलोकन करना चाहिये और सप्ताहके अन्तमें अपनी प्रगतिका संक्षिप्त-सा विवरण सामनेके कोष्ठकमें लिख लेना चाहिये। कोई विशेष बात हो तो नीचे लिख लेनी चाहिये। भगवत्कृपासे समर्पित साधकोंके कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

#### नवीन विशिष्ट प्रकाशन—शीघ्र प्रकाश्य

श्रीमद्भगवद्गीता [ सचित्र, ग्रन्थाकार ] अंग्रेजी—प्रस्तुत ग्रंथ हिन्दी, गुजराती तथा मराठीके बाद अब अंग्रेजीमें भी प्रसंगानुकूल 129 आकर्षक चित्रोंके साथ चार रंगोंमें आर्ट पेपरपर पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है।

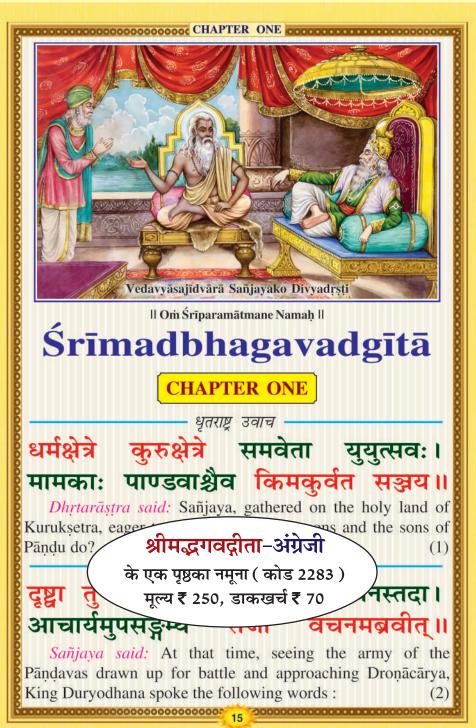

#### LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT

LICENCE No. WPP/GR-03/2020-2022

जनवरी सन् २०२२ ई० कल्याण वर्ष ९६ का विशेषाङ्क-

### 'कृपानुभूति-अङ्क'

कृपानिधान भगवान्की कृपा सभी जीवोंपर समानरूपसे रहती है। जीवनमें जब भीषण संकटमयी परिस्थित आती है तो उपयुक्त समयपर कोई ऐसी आकिस्मिक अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण अद्भुत ढंगसे हमारी उस संकटसे रक्षा हो जाती है। अपने धर्मग्रन्थ—भागवतादि पुराण, महाभारतादि इतिहास, श्रीरामचिरतमानस, आनन्दरामायण, गर्गसंहिता, सन्त-साहित्य एवं लोकसाहित्य भगवत्कृपासम्बन्धी अनुभूतियोंसे भरे पड़े हैं। ऐसी घटनाएँ भगवत्कृपाके प्रति श्रद्धा-विश्वास बढ़ानेवाली होनेके कारण जनसामान्य द्वारा प्रशंसित रही हैं। विगत पाँच दशकोंसे ये घटनाएँ 'पढ़ो, समझो और करो' तथा लगभग पन्द्रह वर्षोंसे 'कृपानुभूति' नामसे स्वतन्त्र स्तम्भके रूपमें प्रकाशित हो रही हैं। कल्याणके पाठकोंकी अनुभूत सत्य घटनाएँ होनेसे यह स्तम्भ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। अतः भगवत्प्रेमी पाठकोंके विशेष आग्रहको देखते हुए इस वर्ष कल्याणके विशेषाङ्कके रूपमें 'कृपानुभूति–अङ्क' प्रकाशित करनेका निर्णय लिया गया है, जिसमें भगवल्लीलाका अनुभव करानेवाली रोचक, कथात्मक, स्वयं या किसी महापुरुषद्वारा अनुभूत घटनाएँ दी जायँगी। आशा है यह अंक पूर्व प्रकाशित विशेषाङ्कोंकी भाँति सभीके लिये संग्राह्य एवं उपयोगी होगा।

वार्षिक-शुल्क पूर्ववत—₹ 250

पंचवर्षीय-शुल्क पूर्ववत—₹ 1250

वार्षिक सदस्यता-शुल्क ₹ 250 के अतिरिक्त ₹ 200 देनेपर मासिक अङ्कोंको भी रजिस्टर्ड डाकसे भेजनेकी व्यवस्था की गयी है। इस सुविधाका लाभ उठाना चाहिये।

सदस्यता-शुल्क — व्यवस्थापक — 'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस — 273005 गोरखपुरको भेजें। Online सदस्यता हेतु gitapress.org पर Kalyan या Kalyan Subscription option पर click करें।

व्यवस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पो० गीताप्रेस—273005

#### गीता-दैनन्दिनी—गीता-प्रचारका एक साधन

(प्रकाशनका मुख्य उद्देश्य—नित्य गीता-पाठ एवं मनन करनेकी प्रेरणा देना।) व्यापारिक संस्थान दीपावली/नववर्षमें इसे उपहारस्वरूप वितरित कर गीता-प्रचारमें सहयोग दे सकते हैं।

गीता—दैनन्दिनी (सन् 2022) अब उपलब्ध—मँगवानेमें शीघ्रता करें।
पूर्वकी भाँति सभी संस्करणोंमें सुन्दर बाइंडिंग तथा सम्पूर्ण गीताका मूल-पाठ, बहुरंगे उपासनायोग्य चित्र, प्रार्थना,
कल्याणकारी लेख, वर्षभरके व्रत-त्योहार, विवाह-मुहूर्त, तिथि, वार, संक्षिप्त पञ्चाङ्ग, रूलदार पृष्ठ आदि।
पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण (कोड 2278)—दैनिक पाठके लिये गीता-मूल, हिन्दी-अनुवाद मूल्य ₹ 100
पाँकेट साइज— सजिल्द (कोड 2279)— गीता-मूल श्लोक

पाकेट साइज— साजल्द ( कोड 2279 )— गीता-मूल श्लीक

बँगला ( कोड 2280 ), ओड़िआ ( कोड 2281 ), तेलुगु ( कोड 2282 ) पुस्तकाकार—विशिष्ट संस्करण, अक्टूबर मासमें उपलब्धि सम्भावित। प्रत्येकका मूल्य ₹ 100

booksales@gitapress.org थोक पुस्तकोंसे सम्बन्धित सन्देश भेजें।
gitapress.org सूची-पत्र एवं पुस्तकोंका विवरण पढ़ें।
कूरियर/डाकसे मँगवानेके लिये गीताप्रेस, गोरखपुर—273005
book.gitapress.org/gitapressbookshop.in

कल्याणके मासिक अङ्क kalyan-gitapress.org पर नि:शुल्क पढ़ सकते हैं।